# 

### ॐ श्री अर्हन्नमः॥

नत्वा तीर्थङ्करादीन् सुविजितकरणान् ज्ञानविज्ञानसिन्धून् कृत्वा मूर्थन्यनुज्ञां मुनिवरजयिनां दक्षिणाशाचराणाम् ॥ कुर्वे प्रस्तावमस्य त्रिभुवनविदितस्तोत्रसामुज्ञयस्य सर्वे क्षाम्यन्तु सन्तः सकरुणमयि भोः साहसं मामकीनम् ॥ १ ॥

अयि मो श्राद्धमहाशया ! तत्रभवता भवता नितान्तशान्तान्तःकरणानां श्रुतिनिषयमापतितमेव यथा खलु चतु समुद्रसचेष्टिते षट्खण्डमण्डिते अस्मिन् भारते वर्षे कोटिशोऽब्देभ्यः प्राक् सकललोककामनाकल्पतहरिव श्रीमद्भगवान् युगादिजिनमताि्षयो महापुरुषलक्षणोपेतस्तीर्थङ्कर ऋषभदेवो नाम्ना तृतीयारक-प्रान्ते प्रादुरासीद्धरण्याम् । असन्दानन्दनिस्यन्दिनो भगवतो बालेन्दोरुदय इव श्रीमदृषभदेवमहाभागस्य, "अहिसा परमो धर्म" इत्यात्मक सिद्धान्तः सर्वैः सादरं सिद्धर कम्पमिनन्दित ।

तदानीमखिला प्रजा अनवलोकितसद्धमंमार्तण्डाः कालानुभावबळेनात्यन्तानतिर्दिततत्त्वज्ञाना अन्तरायितिमिरावृते प्राकृतजनदुर्वेहकमोंमिमालापिर्प्रितेऽमुष्मिन् ससारपारावारे पर पारं नाद्राक्षु । जननीजठरजिनिरोधकं शाश्वतम्रुखैकहेतुभूत ज्ञानमिदमदो वेति सन्देहकूपान्तःपतिता मज्जनोन्मज्जनदु खमन्वभूवन् ।
ये केचिदमानुषमनीषान्वितासेऽपि सन्मार्गदर्शकानां धर्मार्थकाममोक्षास्यचतुर्विधपुरुषार्यप्रतिपादकाना महता धर्मप्रेरकाणामभावात् धर्मतत्त्वमजानाना एवासन् ।
एव च निजपुत्रकलत्रमोहनिगडनिगडितेषु, बिस्मृतपरोपकारदीक्षेषु, मानुषेषु,
सिद्धयावदातचेतास्तप्तचामीकररसतरिङ्गण्यवगाहित इवापिशङ्गावदातवर्णेन
मुखमण्डलेन विश्राजमानो भगवान् जिनेन्द्रोऽग्निरिव खाण्डववनदिधक्षयास्मिन्
क्षोणीतलेऽवततार ।

सर्वेन्द्रियाह्यादनसमर्थमन्यथावबोधमहीरुहकुठारं तदुपदेशसुधारसमाकण्ठं पीत्सा तद्जुसारिणो गणधराद्याचार्यवर्या भारतषट्खण्डमण्डलानि धर्ममण्डितान्यकुर्वन् । गणधरा गणधरिक्या प्रक्षिष्याश्च पृथक् पृथग्विषयेषु विद्वत्य तेषु विद्वु जनपदेषु नन्दनबनिमवानन्ददायिनो विद्वारान् कारयामास् । तत्र सदासिबिहितसुमन -सन्ताना नागपुत्रागमालतीजालकादयो लतास्तालतमालहिन्तालाम्रादयो महीहहाः सर्वेतुंभिरिघष्ठिता आसन् । एषा लताविटिपना मध्यभागे स्फटिकमणिभिरिवाति-निर्मलैहदकैः परिपूर्णा जलाशयाश्च तत्र प्रस्फुरन्ति स्म ।

संसाराङ्गारतप्ताः शतशः सहस्रशः साधकवर्गास्तत्र गामंगाम हेमारविन्दोत्प-छरेणुवासिताम्भिति गाहगाह श्रीसर्वज्ञजिनेन्द्रगणोदीणे शासन श्रावश्रावं महारा-जाधिराजाश्चापि सागरवासस वसुधा वधू च परिखज्य करतलामलकवत् करग-सक्वैवल्या अभूवन् ।

इत्यं श्रीचतुर्विशतिजिनोत्तमाना शिष्या प्रशिष्याश्च करगतनत्त्वज्ञानकरवाला एभ्यो विहारेभ्यो दिश्विजयार्थं निर्गम्य प्राकृतजनान्त सचारिणामज्ञानपरिपन्थिनां छेदन समूल विधाय तत्स्थाने सुज्ञानजिनसुनीन् सस्थापियतुमारेभिरे । उत्तरोत्तरं जिनोत्तमाना परमो धर्मो नूनमासेतुहिमाचलमङ्करित । ततोऽल्पेनैव कालेनाना-यासेनच सोऽङ्करो निल्यर्तुफलपुष्पैरलकृतो महान् महीरुह एव सञ्चतः रोदसी आदृत्य सस्थितश्च । परिल्यक्तसर्वस्वाश्चतुर्विशतितीर्थंकरा प्रतिप्रयाणकसुपचीयमानश्चादसेनाससुदायेन जर्जरन्तो वसुन्यरा मेघगम्भीराभिरुपदेशवाग्मि पूर्यन्तोऽ म्बरतल जगदुद्धरणार्थं घरणीं प्रदक्षिणीकृत्यान्ते कण्ठीरवा इव वैकुण्ठमाक्रम्याक-ण्ठममृत प्राश्चन्तोऽद्यापि तत्र भ्राजिष्णवित्तिष्टिनत ।

भहो धन्या खळु जैनाः, यथा माता दुर्ललितानिप बालान् लालयति । अस-त्पथम्तानिप करणापूर्णकटासै संवीक्ष्य सद्दोवामृत पाययति च तथैवैते वैराग्य-सागरिनमिज्जतात्मानोऽगण्यगुणराजिविराजमाना राकाशशाद्भधवललुतिदीप्यमान-सुखमण्डला केचिदाचार्यपुङ्गवा भवता भवरोगपरिभवार्थं श्रीमचतुर्विशतितीर्थक-राणा स्तवनस्तोमान् महदयह्यान् तत्तच्छतकेषु व्यधासिषु । परमेते सुगृहीतना-मान स्रिशिखामण्य कस्मिन् समये कतम जनपद जन्मिभभूषयावकुरिखेतद् शातुं नेव शक्यते इतिहाससाधनसप्त्यभावात् । तथापि तेषा चारित्र्यपत्राणि केषाचिदलसानां निलयेषु गुजरदेशे जर्जरीभृतानि धूलिधूसरिताङ्गानि किमि-कीटकास्वादिताक्षराणि सम्पेदिरे । भवतामम्युद्याय मुनिश्रीमहाराजानामात्मारा-ममहाराजप्रशिष्याणा गुरुबान्धवा मुनिश्रीचतुरविजयमहाभागा खेटकप्रामनगर-पुरपत्तनादिषु गेहगेह सवार्थ जर्जरीभृतानि स्तोत्रपटलानि समासाद्य तान्ये- कीकृत्य "स्तोत्रसमुचय" इति नाम विधाय मुद्रणार्थं संप्रेषितवन्तः । एतेषा च ये स्वभवनगतानि स्तोत्राण्यपितवन्तस्तेषा चोपकारपरम्परास्मिन् जगतीतले सूर्या-चन्द्रमसवत् सदैव सोज्वल विजयतामित्याशास्यते ।

अधुना स्तोत्रसमुचयगताना श्लोकाना गुणधर्ममुद्दिश्य यथामित विवेचन कियते। तत्र कानिचित् स्तोत्राणि सस्कृत, प्राकृत, श्रूरसेनी, मागधी, पैशाची, फारसीति षद्मु भाषामु सम्यग्प्रयितानि । शब्दचित्र, अर्थचित्रम्, शब्दाक्षरयमकम्, अनुलोमप्रतिलोमपादानीति चित्रविचित्ररचितानि, मुरज गोमूत्रिका-सर्वतोभद्रेति बन्धाधापि तत्र तत्र रमणीयतया विराजन्ते।

"चमत्कृतिजनकत्वं वा छोकोत्तराह्वादकारकत्वं वा रसात्मकं वा काञ्य" इखादि काव्यशब्दानुशासनं काव्यालकारधुरीणेन मम्मटमहाशयेन सर्वविश्रुते 'काव्यशकाशा'ख्यालकारशास्त्रे, पण्डितराजराजतिलकेन जगन्नाथेन च रसविद्रज्ञयिनि 'रसगङ्गाधरे' च निद्शितम्। तदनुसारेणात्र्रत्या केचित् स्रोका श्रोतृनध्येतृंश्वापि विगलितवेद्यान्तारन् विधायानन्दैकरसे नूनमान्दोलयतीत्येतत्प्रस्याययितुमेक स्रोकमुदाहरिष्ये —

कान्तं तवेश नयनद्वितयं विलोक्य कारुण्यपूर्णपयसा भरितं सरोवत् । मल्लोचने हरिणवश्चपले चिराय सन्तोषपोषणमितां भवदाहतप्ते ॥ १ ॥

एवमेव विभावानुभावस्थायीभावजा रसा अपि केषुचित् श्लोकेषु ह्रयन्ते । निम्नलिखितश्लोके प्रत्यक्षरहम्मोचरीभवहीरो रस , 'योधाना निष्कोषखङ्गाना खण-खणायमानध्वानैश्लाकर्णान्ताकृष्टाना धनुषा टणस्कारैश्च सकुलिते रणाङ्गणे वय खय-मेव वर्तामहे' इत्यनुभवमनुभावयत्ससान् ।

तद्यथा—दोर्दण्डात्तगदाभिचूर्णितबृहन्मातङ्गकुम्भोच्छलत् रक्तस्रोतसि खङ्गलूनसुभटोद्यन्मुण्डचण्डावनौ। नृत्यश्वव्यकवन्धभीषणतरे शस्त्राभिघातोद्धरे युद्धे ते स्मरणाद् बृणोति विजयश्रीः प्राणिनं देव सा॥ तथा च वीरजिनेन्द्रखवनारम्मे खयमेव प्रन्थकर्जा प्रतिज्ञातम् ।

यथा— चित्रैः स्तोष्ये जिनं वीरं चित्रकृश्वरितं मुदा । प्रतिलोमानुलोमाचैः खड्ठाचैश्चातिचारुमिः ॥

उदाहरणम्—"वन्दे मन्द्दमन्देवं यः शमाययमाशयः। नायेनघघनायेना पास्ता ममतास्रुपा॥"

एतत् श्लोकस्थ प्रतिपादमारम्भतो वान्ततो वा पठितमपि स एवार्थ सैव शब्द-रचना सम्पद्यते । एतादशमदृष्टश्रुतपूर्व स्तोत्रसमुचय जैनजनितानुकम्पा श्रीमद-भरविजयमहाराजिष्विच्या मुनिचतुरविजयमहाभागा श्रीमन्मुनिवर्येभ्यो राजविज-येभ्य उपायनीकृतवन्त । त प्रन्य मुम्बापुर्यो मुद्रणालयन्यपस्थापका रा रा. रामचन्द्र यशवन्त शेडगे इति ख्याता निर्णयसागरमुद्रणालये मुद्रितवन्त प्रकािकत-वन्तक्ष । तेषामुपकृतिं वारंवारं सस्मराम ।

सवितुं प्रत्यन्तराभावात् मानुषतासुलभप्रमादस्खलनाद्वास्मिन् स्तोत्रसमुचये यदि दोषा स्युस्तान् ये केऽपि अस्मदृष्टिपथमानेष्यन्ति तान् सबहुमान सस्मृत्य दोषानूतनाकृतौ परिशोधयिष्याम । इति शम् ।

> नारायणिर्विञ्चलोऽह निवासी च हरिद्वने । विजापुरेऽस्य प्रन्थस्य प्रस्ताव कृतवान् शुभम् ॥

## अनुक्रमणिका. <del>~∞∞∞</del>

| ऋम       | · स्तुत्यनाम.                                 | स्तोत्रादिमतीकं.                 | कर्तृनाम.                | प्रषं.     |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| १        | मङ्गलस्तोत्रम् ।                              | नित्ये श्रीभुवनाधिवासिमवन-       | धर्मस्रः                 | ₹          |
| <b>ર</b> | श्रीयुगादिजिनस्तवनम् ।                        | सदा चिदानन्दनिदानमद्रय           | जिनमाणिक्यगणिः           | ¥          |
| ₹        | श्रीसोपारकस्तवनम् ।                           | श्रीसोपारकपत्तनावनी वामा०        | निर्नामकम्               | <b>to</b>  |
| ጸ        | <b>म</b> र्बुदमण्डनऋषभनेमि                    | श्रीमचम्पकमुख्यपुष्पनिकरै०       | श्रीमुवनसुन्दरस्रिः      | \$8        |
| -4       | युगादिजिनस्तवम् ।                             | ॐकार सकलित्रलोककमला              | सोमञ्जन्दरस्रः           | १९         |
| -        | श्रीशञ्जयमण्डनऋषभ-                            | श्रीसिद्धाचलमात्रितस्य           | ललितकी तिशि <b>ष्य</b> ० | २४         |
| v        | श्रीऋषमजिनस्तवनम् ।                           | बरतु श्रीनाभिभूदेंत्रो           | जिनप्रभस्रि-             | २६         |
| 4        | अजितजिनस्तवनम् ।                              | विश्वेश्वर मियतमनमथभूपमान        | जिनप्रमस्रिः             | २८         |
|          | ऋषभजिनस्तवनम् ।                               | त्रै लोक्य लोककु लकत्पित्        | <b>उ</b> दयसागर*         | ₹२         |
|          | श्री जाखरमण्डनशान्तिजि०                       | कल्याणकारणमकारणशान्ति०           | निर्नामकम्               | ₹₹         |
| ११       | श्रीनेमिजिनस्तवनम् ।                          | मानेनानूनमानेन नोन्नमुन्ना०      | ञ्चाविस्रिः              | ₹¥         |
| १२       | श्रीशङ्केश्वरपार्श्वजिन०                      | र्थेकारस्मृतिसावधानमन <b>सा</b>  | निर्नामकम्               | ₹9         |
| ) १३     | श्रीस्तम्भनकेशपार्श्वजिन०                     | श्रीपार्श्वविश्वव्यसनापहारी      | <del>स</del> ्रप्रभः     | ₹८         |
| 9.4      |                                               | चरणकमल श्रीगग्देभ्या             | गुणविन्निष्यमान॰         | ४१         |
| 24       | श्रीपायाजनस्तवनम् ।<br>श्रीकरहेडापार्यजिनस्त० | प्रोचै प्रभाव प्रसरीमरीति        | निर्नामकम्               | 83         |
| , रह     | करहेटकपार्श्वजिनस्तवनम्                       | स्वामित्रमन्नरसुरासुरमौलि-       | निर्नामकम्               | <b>አ</b> ኢ |
|          | घोषामण्डनपार्श्वजिनस्तव                       | अम्मोधिवीचिचय चुम्बतमूमि-        | ज्ञानसागरस्रिः           | 80         |
|          | सीमन्धरजिनस्तवनम् ।                           | श्रेय-श्रीणां निधान              | सहजमण्डनगणि              | 40         |
| 88       | पार्श्वजिनस्तोत्रम् ।                         | नमदेवनागेन्द्रमन्दारमाकाम०       | निर्ना <b>मक</b> म्      | २४         |
|          | श्री दरकाणकपार्श्वजिनस्तव                     | नमतामितकामितकामघट                | गुण(ब.                   | فرنع       |
|          | <b>द्या</b> णामण्डनमहावीर०                    | महानन्ददुग्धोदधौ वर्तमान         | निर्नामकम्               | 45         |
|          | श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवनम् ।                    | सिद्ध इदयनिरुद्ध बुद्ध           | सक्रवन्द्रः              | 49         |
|          | नवखण्डपार्श्वजिनस्तवनम्                       | जय प्रभो ! त्व नवखण्डगृथ्वी०     | रंत्रग्नेखरस्रिः         | ६९         |
| _        | श्रीवामेयस्तवन                                | पार्श्व श्रियेऽस्तु भास्तानजस्यि | "                        | ७१         |

| कस             | : स्तुत्यनाम.             | स्तोत्रादिप्रतीकं.                         | कर्तृनाम.               | પ્રષ્ટં.   |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 34             | श्रीपार्श्वजिनस्तव ।      | श्रीअर्नुदादिमुकुटश्रीजीराप-               | रत्नशेखरसूरि            | ७३         |
| ેં રદ્         | श्रीपार्श्वजिनाष्टकम् ।   | सुरदानवमर्त्यमुनीन्द्रनत                   | <b>उत्तमसागर</b> शिष्य• | <i>ወ</i> ሄ |
| રહે            | श्रीवीरजिनस्तवनम् ।       | महानन्दशुद्धाश्रित देवदेव                  | बालचन्द्र               | હત         |
|                | वीरस्तोत्रम् ।            | श्रीसिद्धार्थन रेन्द्रव शकमका              | सोमतिलकस्रि             | ७६         |
| ર્વેલ          | <b>वीरस्तोत्रम्</b> ।     | स्वस्ति श्रीपरिषेध्यमाणचरण                 | विजयसाग्दगणि॰           | ८२         |
| <b>\$</b> 0    | बीरजिनस्तवनम् ।           | विश्वश्रीद्ध <sup>†</sup> रजिश् <b>छदे</b> | कुलमण् <b>डनस्</b> रि   | ۷)         |
| Ų              | <b>बीरस्तवनम्</b> ।       | चित्रै स्तोष्ये जिन वीर                    | जिनप्रमस् <b>रिः</b>    | ९ २        |
| ₹२             | श्रीपञ्चतीथिजिनस्तवनम् ।  | शुक्रध्यानसुधारसेन निमृत                   | निर्नामकम्              | ९७         |
| ₹₹             | षड्भाषामयानि जिनपञ्च०     | श्रीणां श्रीणातु दानै                      | सोम <b>मुन्दर</b> सृरि  | ९९         |
| ₹४             | श्रीशान्तिजिनस्तबनम् ।    | श्रीमान् शान्तिजिन                         | "                       | १००        |
| 34             | श्रीनेमिजिनस्तव ।         | पारावारसमानससृतिस <b>मु</b>                | 23                      | १०२        |
| 738            | श्रीपार्श्वजिनस्तव-।      | भक्तिव्यक्तिप्रणमदमरस्वर्ण                 | ,,                      | १०३        |
| ્રે હ          | श्रीश्रीरजिनस्तव ।        | विद्याना जन्मकन्दस्त्रिभुवन                | **                      | १०५        |
| ३८             | चतुर्विशतिजिनस्तवनम् ।    | अमरगिरिगरीयो मारुदेवीय                     | रत्नशेखरस्रि'           | १०७        |
|                | चतुर्विशतिजिनस्तवनम् ।    | जिन! श्रीनाभिजात! त्वां                    | सोमतिलक्स्रिः           | ११४        |
|                | चतुःर्वैशतिजिनस्तव ।      | यन्नामाभिसमापिता खिलवि                     | कुरुप्रमकवि             | ११६        |
|                | चतुर्विशतिजिनस्तव ।       | श्रीनामेयोपमानोनरहित                       | धर्मशेखरगणि             | १२१        |
|                | श्रीशाश्रतजिनस्तवनम् ।    | सिरिउसहवद्धमाण चदाणण                       | देवेन्द्रसूरि           | १३९        |
|                | श्रीवक्रेश्वरीदेषीरतुति । | श्रीचके 'चक्रभीमे ' रुलित                  | निर्नामकम्              | १४१        |
|                | अस्विकास्तवनम् ।          | पुण्ये गिरीशशिरसि प्रथिनाव                 | वस्तुपालकवि             | १४३        |
| *4             | पुनरम्बिकास्तवनम् ।       | देवगन्धर्वविद्याधरैर्वन्दिते               | जिनेश्वरस् <b>रि</b>    | १४४        |
| द्वितीय भागः । |                           |                                            |                         |            |
| ४६             | चतुर्विशतिजिनस्तुतय       | विनतबासवभूपतिमण्हरीमु                      | मुनिशेखरस्रिः           | १४६        |
| ४७             | चतुर्विशतिजिनस्तोत्रम्।   | ऋषभनम्रसुरासुरशेखरप्रयत                    | जिनप्रसस्रि             | १४९        |
| 86             | चतुर्विशतिजिनस्तुतय ।     | शानन्दसुन्दरपुरन्दर <b>न</b> न्न           | निर्नामकम्              | १५१        |
| ሄ९             | चतुर्विशतिजिनस्तवनम् ।    | सकलमङ्गलभूरुइजीवन                          | देवरकस्रि               | १५७        |
| 40             | चतुर्विशतिकास्तवनम् ।     | जस्सा <b>सी चवण चड</b> रि <b>थदिव</b>      | धर्मविधान-              | १६०        |

| ऋस   | ाः स्तुखनामः              | स्तोत्रादिमतीकं.                        | कर्तृनाम.             | પ્રષ્ટું. |
|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 48   | श्रीचतुर्विशतिजिनस्तुतय । | जयपयउपयाव मेहगम्भीररावं                 | निर्नामकाः            | रह५       |
| ५२   | श्रीसोपारकपुरमण्डनऋष-     | श्रीसोपारकपत्तनाद्वतरमारा               | 27                    | १७०       |
| ५३   | श्रीमज्जिनस्तवनम् ।       | श्रीकु <b>डू</b> णाख्यविषयस्थितपत्तन    | 19                    | १७१       |
| 48   | श्रीचतुर्विशतिजिनस्तुतय   | जयवृष्मजिनामिष्ट्यसे निम्न              | थर्मघोषसूरि-          | १७२       |
| فإلع | ्रश्रीऋषभजिनस्तुति ।      | श्रीतामेय योगिध्येय देहज्यो             | निर्नामका             | १८१       |
| ५६   | ऋषभजिनस्तुति ।            | <b>मा</b> नन्दानम्रकम्रत्रिदशपति        | निर्नामका             | १८२       |
| 40   | श्रीवीरजिनस्तुति ।        | पटिष्ठाष्टकर्मद्विषद्ध्वस <b>नेन</b>    | शिष्यगुणसागर.         | १८३       |
| 40   | गौतमस्वामिस्तुति ।        | गौतमान्वयपवित्रगौतम                     | "                     | १८४       |
| 49   | श्रीवर्धमानजिनस्तवनम् ।   | श्रीवर्धमान ! गुणपुक्तववर्धमा           | "                     | १८५       |
| 80   | श्रीगौतमस्वामस्तवनम् ।    | गुणपुद्भव! गौतम! गोतम                   | ,,                    | १८६       |
| £3   | अजारपार्थम्तवनम् ।        | <b>भ</b> जारपार्श्वस्तुतिमार्गमानये     | पद्मसागरः             | १८६       |
| ६२   | चतुर्विशतिजिनस्तोत्रम्    | श्राजिनर्षभ ' भवन्तमाश्रितो             | जिनसुन्दरस् <b>रि</b> | १८७       |
| ६३   | चतुर्विशतिजिनस्तवनम्      | स्वामिन् सुपार्थ !                      | चारित्ररसगणि          | १९₹       |
| ६४   | चतुर्विशतिजिनस्तुतय ।     | यत्राखिलश्री श्रितपादपद्म               | सोमप्रमेशस्रि         | २००       |
| ₹4   | चतुर्विशतिजिनस्तुतय ।     | जयश्रीनेतार प्रथमजिनप                   | जिनमण्डनगणि           | २०६       |
| ६६   | श्रीआदिदेवस्तुति ।        | श्रीनामिस्नो वम सिद्धिपुर्यो            | निर्नामका             | २१५       |
| ६७   | श्रीअजितजिनस्तुति ।       | नमाम्यह श्रीविजयाङ्गजात                 | "                     | २१६       |
| ६८   | श्रीशम्भवजिनस्तुति ।      | अभिष्टुम शम्भवतीर्थराज                  | "                     | २१६       |
| ६९   | <b>अ</b> भिनन्दनजिनस्तुति | वन्द्रेऽभिनन्दनजिन जनर                  | 19                    | २१७       |
| ७०   | श्रीसुमतिजिनस्तुति ।      | सुमते सुमतेऽसुमतां सुतरा                | **                    | २१८       |
| ७१   | पद्मप्रभजिनस्तुति ।       | पद्मप्रभ प्रतिदिन प्रददातु              | **                    | २१८       |
| ७२   | सुपार्थजिनस्तुति ।        | सुप्(र्थ ! तीर्धनायक ! कुरुष्द          | •                     | २१९       |
| ৬३   | चन्द्रप्रभजिनस्तुति ।     | महसेनमहीपुरन्दरकु <b>लको</b> टी         | ***                   | २२०       |
| ७४   | श्रीवर्धमानजिनस्तुति ।    | श्रीवर्धमानाप्तगणप्रशस्यराद्धा          | 1)                    | २२०       |
| ७५   | गौतमजिनस्तुति ।           | पृथ्वीतन् जार्च्य <b>जिनेन्द्र</b> सङ्ख | 15                    | २२०       |
| ७६   | श्रीऋषभजिनस्तुति ।        | युगादिपुरुषेन्द्राय युगादिस्थि          | 7)                    | २२१       |
| ७७   | श्रीनेमिजिनस्तुति पञ्च०   | समुद्रभूपालकुलप्रदीप संसा               | "                     | २२१       |
| 96   | श्रीसिद्धचकारतुति ।       | ने भत्तिजुत्ता जिनसिद्धस्रि             | <b>37</b>             | २२२       |

| ऋमः        | स्तुत्यनाम.                         | स्तोत्रादिप्रतीक.                           | कर्तृनाम.           | વૃષ્ટં.     |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>ખ</b> લ | श्रीनेमिजिनस्तुतिः ।                | नेर्मि नाथ वन्दे बाढम्                      | "                   | २२२         |
| 40         | शान्तिजिनस्तुति ।                   | दबादईन् शान्ति शान्तिम्                     | "                   | २२ <b>२</b> |
| ८१         | ऋषभजिनस्तवनम् ।                     | स्वयभुवा भूतहितेन भूतले                     | समन्तमद्रः          | २२३         |
| ८२         | <b>अजितजिनस्तवनम्</b> ।             | वस्य प्रभावाश्चिदिवच्युतस्य                 | **                  | २२५         |
| ८३         | सम्भवजिनस्तवनम् ।                   | त्व शम्भव सभवतषरोगै.                        | "                   | २२७         |
| ۲X         | अभिनन्दनस्तव ।                      | गुणाभिनन्दादभिनन्द <b>नो</b>                | 1)                  | २२८         |
| ૮૫         | प्रथमस्वरनिबद्ध साधारण०             | जय जय जयजणवच्छल!                            | मुनिचन्द्रस्रिः     | २२९         |
| <b>5</b> 5 | प्रथमस्वरमय प्रथमजिन०               | सक्कमलदलकरपदनयन                             | चतुरविजय            | २२९         |
| 24         | कुरुकु हादेषीस्तवनम् ।              | प्रणवहृदि यदीय नाम माया                     | वादिदेवसूर*         | २३७         |
| 15         | श्रीपार्श्वंघरणोरगेन्द्रस्त०        | धरणोरगेन्द्र <b>सु</b> रपतिविद्याध <b>र</b> | 79                  | २३३         |
| 69         | श्रीचतुर्विशतिजिनभवो०               | य प्राक् मार्थपति र्वन                      | सोमसुन्देरसूरि      | २३७         |
| 90         | पारसीभाषया श्रीऋषभजि                | अला लाहि तुराह, कीम्ब                       | जिनप्रभसूरि         | २४७         |
| ९१         | . सिद्धविशिकास्तोत्रम्।             | मुनीना दुस्तक्य खलु दुरिघ                   | दरूपतिराय-          | २५१         |
| <b>९</b> २ | . <b>गिरिनारचैत्यपरिपा</b> टीस्त०   | बानन्दकन्द प्रणिपत्य भवत्या                 | <b>कि</b> तिर लसूरि | ي نوب       |
| فجز        | , श्रीकरहेटकपार्श्वजिनस्तव <i>०</i> | <b>आन</b> न्दमन्दकुमुदाकरपृणीच              | "                   | २५६         |
| <b>4</b> 8 | प्रश्राष्ट्रम्।                     | अनावेय मुक्तिर्धुवमुपगता                    | दलपतिराय-           | २५७         |
| -54        | श्रीमद्दावीर जिनस्तवनम्।            | कल्याणधामकरण घ <b>नकेवल</b>                 | मानतुङ्गसूरिः       | २५९         |
| 98         | <b>ं श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवनम्</b>   | । यस्याऽमरा न विद्धुर्नतिम                  | **                  | २६२         |
| 30         | युगादिजिनस्तवनम् ।                  | <b>भानन्द</b> द्यमकन्दलीसुचरितश्रे          |                     | २६३         |
|            | श्रीमहावीरस्तवनम् ।                 | रुन्नमञ्जिदशवन्द्यपद श्रीवर्धमा             | <b>उ</b> दयधर्मा    | २६५         |
|            | श्रीयुगादिजिनस्तवनम् ।              | पयोजपाणि वृषभ वृषाङ्क                       | हेमविजयगणि          | २६७         |
| ţoo        | श्रीअजितजिनस्तवनम् ।                | मुखिश्रया तर्जितरात्रिकान्त                 |                     | २६८         |
|            | श्रीसम्भवजिनस्तवनम् ।               | श्रीसंभव सम्भवतीर्थनेता                     |                     | २६९         |
| १०२        | . श्री <b>अ</b> भिनन्दनजिनस्तव०     | श्रीसवरक्षोणिपते सुताय मता                  |                     | २७०         |
|            | श्रीसुमतिजिनस्तवनम्।                | <b>नमभराधी</b> शनिषेव्यपाद                  |                     | २७०         |
|            | ( श्रीपद्मप्रभजिनस्तवनम् ।          | नवीमि सत्स्वान्तसरोमरारु                    |                     | २७१         |
|            | ः श्रीसुपार्थजिनस्तवनम् ।           | सेतु भवान्धौ गुणरत्नधाम!                    |                     | २७२         |
| १०१        | <b>भीचन्द्रप्रभजिनस्तवनम्</b>       | भवत्या शशाङ्कध्वज ! वैरिवा                  |                     | २७₹         |

| ऋम'         | स्तुत्यनाम.                      | स्तोत्रादिप्रतीकं                           | कर्तृनाम. | ŢĖ.          |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| १०७         | श्रीसुविधिजिनस्तवनम् ।           | भयत्रियामादिनकृत्समान!                      |           | ₹७₹          |
| १०८         | श्रीशीतलजिनस्तवनम् ।             | सोऽपास्तमोइप्रमदाप्रमादम                    |           | ₹ <i>७</i> ४ |
| १०९         | श्रीश्रेयांसजिनस्तवनम् ।         | भूयिष्ठतुष्टि प्रगुणप्रभावयाम               |           | २७५          |
| ११०         | श्रीबा <b>सुपू</b> ज्यजिनस्तबनम् | ज्ञानोदकन्दोद्गमवारिवा <b>र</b>             |           | २७५          |
| १११         | श्रीविमरुजिनस्तवनम् ।            | श्रीमहास <b>न्द्रानक</b> रा <b>कुनामे</b>   |           | २७६          |
| ११२         | श्रीअनन्तजिनस्तवनम् ।            | सयोद्धरक्ष्माथरवज्रपाणे !                   |           | ₹ <b>७७</b>  |
| <b>१</b> १३ | श्रीधर्मजिनस्तवनम् ।             | भव्याशयोय खलु शस्ततो                        |           | -200         |
| ११४         | श्रीशान्तिजिनस्तवनम् ।           | विधेहि शान्ते ! श्रितरम्यरङ्ग               |           | 700          |
| ११५         | श्रीकु-थुजिनस्तवनम् ।            | देहत्विषा निर्जितसत्सुवर्ण !                |           | 769          |
|             | श्रीअरजिनस्तवनम् ।               | स्तुवे विभो <sup>१</sup> त्वां जगदेकभा      |           | <b>२७९</b>   |
|             | श्रीमछिजिनस्तवनम् ।              | श्रीकुम्भ <b>भू</b> पालकु <b>ळावतसं</b>     |           | २८०          |
|             | श्रीमुनिम्बद्यतजिनस्तव०          | श्रीसुत्रत ! भ्राजिगुणालिमाज                |           | २८ <b>१</b>  |
|             | श्रीनमिजिनस्तवनम्।               | शालिवताम्भोरु <b>इ</b> वासरेश               |           | २८१          |
|             | श्रीअरिष्टनेमिजिनस्तद०           | पक्किनराणां त्वयि पञ्चरोपच                  |           | २८ <b>२</b>  |
| 228         | श्रीपार्श्वजिनस्तवनम् ।          | <b>पङ्के रहा</b> स्याय गुणालि <b>धारिणे</b> |           | २८ <b>३</b>  |
|             | श्रीशासनाचीशवर्धमान-             | श्रीत्रैशहेय ! श्रितशुद्धजापक               |           | સ્∠ફ         |





#### मञ्जूक्रतोत्रम् ।

नित्ये श्रीसुबनाधिकासिभवनवाते मणियोतिते

कोट्यः सप्र जित्तीकसां द्विकयुता उक्षास्तथा सप्रतिः ।

प्रत्येकं सबनाबिषु प्रतिसमं स्तूपत्रयं शाश्वतं

तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु को मङ्गलम् ॥ १ ॥ रम्ये व्यन्तरसत्कभौमनगरव्युहे सुरक्लोज्वले

श्रीसिद्धायत्रनानि सन्ति गणनातीतानि चैद्यानि च।

तेभ्यः सञ्ज्ञ्यगुणानि चैत्यभवनान्यन्तः सदा ज्योतिषां

तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ २ ॥

सौधर्मादिविमानराजिषु तथा प्रैवेयकाण्युत्तर-

स्वर्गेष्वस्ति सहस्रसप्तनवतिः शुद्धास्त्रयोविंशतिः।

चैत्यानामभितश्चतुर्मिरधिकाशीतिश्च स्थाः सदा

तत्र श्रीक्रमभादयो जिनवराः क्वर्वन्तु हो मङ्गळम् ॥ ३ ॥

वैताढ्येषु शतं च सप्ततियुवं नित्यं तथा विश्वति-

श्रीत्याचां ग्रजवनतकेषु नवतिः कुर्वक्विपेषु स्थिताः ।

त्रिशद्ववंधरेषु केरुषु तथाव्यक्तिक पद्भाषिका-

व्यव श्रीक्रप्रसद्यो जितवसः कुर्वन्तु को सङ्गद्धम् ॥ ४॥

प्रत्येकं रुचकेषु माञ्चपन्धे चत्वारि सत्कृण्डले

नत्वार्यास्त्रतन्त्रनि सन्ति सन्तं सर्वेषुकाराद्रिषु ।

वक्षस्कारगिरिष्वशीतिरनघा नन्दीश्वरे विंशति-स्तत्र श्रीऋषभाद्यो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ५ ॥ वैताड्ये रथनूपुरादिनगरस्तोमे विदेहेष्वपि क्षेमादिर्नगरत्रजोऽस्ति भरतेऽयोध्या तथैरावते । सौर्य कुण्डपुरं तथा गजपुरी चम्पा च बाणारसी तत्र श्रीऋषभाद्यो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ६ ॥ अस्यानन्दपुरं फलर्द्धिनगरी श्रीसत्यनामा पुरं नासिक्यं भृगुकच्छमङ्गलपुरं सोपारकं विश्वतम्। मोढेर मथुराणहिङ्गनगरं श्रीस्तम्भनं पावन तत्र श्रीऋषभावयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ७॥ ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशैलामिधो वैभारः कनकाचलोऽर्बुटगिरिः श्रीचित्रक्रूटादिकः । श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डप-स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ८॥ देवाः श्रीऋषभाजितप्रभृतयः श्रीपुण्डरीकादयः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयः श्रीबाहुबल्यादयः। श्रीमद्रामयुधिष्ठिरप्रभृतयः प्रशुम्नशाम्बाद्यः श्रीमद्गौतमसुख्यसाधुयतयः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ९ ॥ यस्मात्तीर्थमिदं प्रवृत्तिमगमत् श्रीमत्सुधर्मो गुरु-र्धन्यो धन्यमुनिः सुकोशलमुनिः श्रीशालिभद्रामिधः। मेतार्योऽथ दृढप्रहारिस्ययतिर्मेघो दृशाणीभिधः श्रीश्रीमत्करकण्डुमुख्ययतयः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १० ॥

श्रीजम्बुः प्रभवप्रभुर्गतसवः शय्यंभवः श्रीबशो-

भद्राख्यः श्रुतकेवली च चरमः श्रीभद्रबाहुर्गुरुः ।

शीलखर्णकषोपलः सुविमलः श्रीस्थूलिभद्रः प्रसुः

सर्वेऽप्यार्यमहागिरिप्रभृतयः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ११ ॥ इयामाचार्यसमुद्रमङ्गसहिताः श्रीभद्रगुप्तादयः

श्रीमान् सिंह्गिरिस्तथा धनगिरिः खामी च वजामिधः। श्रीवीरो मुनिरार्थरक्षितगुरुः पुष्यो गुरुः स्कन्दिलः

श्रीदेवर्द्धिपुरस्सराः श्रुतधराः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १२ ॥ बाह्या चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी

कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा । कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि

पद्मावत्यिप सुन्द्री दिनमुखे कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १३ ॥ तीतानागतवर्त्तमानविषयाः सर्वेऽपि तीर्थङ्कराः

सिद्धाः सूरिवराश्च वाचकवराः सर्वेऽपि सत्साधवः ।

धर्मः श्रीजिनपुङ्गवैर्निगदितो ज्ञानादिरत्नत्रयं

श्रीमन्तो जिनसिद्धसाध्वतिशयाः कुर्वन्तु वो मङ्गरुम् ॥१४॥

शाश्वताशाश्वतान्येव चैत्यानि पुरुषोत्तमाः।

भवेभ्यो मङ्गलं द्युः स्तुताः श्रीधर्मसूरिभिः ॥ १५ ॥

इति श्रीचैत्यस्तुतिस्तोत्रं समाप्तम् । लिपीकृतमिद्ममृत-विजयेन सूर्यपुरिस्थितेन जीवचन्दपठनार्थे स. १८३९ चैत्र सुद् ३ शुक्रवासरे ॥ कल्याणमस्तु ॥

#### प्रतिपदसरस्वतीशब्दसमकमयं श्रीयुगादिजिनस्तवनम् ।

सदा चिदानन्दनिदानमद्वयं जगत्रयीत्राणधुरीणपद्द्वयम् । सरस्वतीतृष्टिकृते सरस्वतीपदार्थसार्थैः प्रथमं जिनं स्तुवै ॥ १ ॥ सरखतीलन्धवरावगाह्ये सरखतीवेश! तव स्तवे खाम्। सरस्वतीमेष परस्तवैकसरस्वतीर्णामपि तारयामि ॥ २ ॥ सरस्तरीमेर्केलकन्यकास्त्रःसरस्तरीसिन्धुमुखेषु मज्जन् । सरस्वतीष्वर्थयते न ग्राद्धिं सरस्वतीव स्तवने तवास्तान् ॥ ३ ॥ सरस्वतीमेत्य मनोरतीरं सरस्वतीत्यत्रिदशैः प्रभो! यत् । सरखतीतेषु दिनेषु दोग्धृसरखतीभिः स्निपतोऽसि वार्भिः ॥ ४ ॥ सरस्तरीनाथनिरस्य पाद्मसरस्वतीमम्बुजनासलीलाम् । सरस्वतीरुग्भिरुपैत् पदे ते सरस्वतीतार्त्तिरदोऽर्चको यत् ॥ ५ ॥ सरस्वतीपङ्किरिप प्रदत्तसरस्वतीदुम्धसुधासुधात्वैः। सरस्वतीसद्भवलैः कृता च सरस्वतीर्थोद्भवगायति त्वाम् ॥ ६ ॥ सरस्तती पत्रभरेहरं मत्सरस्वतीर्थ्यं परिपृष्य पूर्वम् । सरस्वती त्वत्कुमुदोपमे वा सरस्वतीवापुषि वादहेतोः ॥ ७ ॥ सरस्तती पूजयते मित्र त्वं सरस्वतीत्थं तव कर्नुताळ्ये। सरस्वतीर्थक्करकर्मभावं सरस्वतीव प्रकृते तथाऽस्य ॥ ८॥ सरस्वती यन्नयनेन वीक्ष्य सरस्वतीस्त्वय्यपि दुष्टक्कृताः । सरस्रती न श्रुधितस्य तस्य सरस्रतीतिश्च पिपासितस्य ॥ ९ ॥

१ मेखलकन्यका-नर्वदानदी।

सर्वत्र सर्वज्ञपुरः सरस्वतीरायाङ्गभाग्मध्यपदे सरस्वतीम् । भजेत नक्तं दिनके सरस्वतीतवन्युखात् श्रीषृतिभासरस्वती ॥ १० ॥ तनूमतां योऽप्रकिथुसरस्वती तनत्तनूरक्रचकासरस्वती । न तत्र कर्त्तर्यप मत्सरस्वतीर्धिकेरमीशस्य न मा सरस्वतीः ॥ ११॥ तनोति यः कश्चिद्पासरस्वतीपूर्वस्थवर्णाननुतः सरस्वतीन् । त्वच्छासने सस्ववियुक्सरस्वतीर्वभू मुनक्येष सुहा सरस्वती।। १२॥ यशस्त्रतिस्ते जयातीं सरस्वती पुनाति नेतः सुखवा सरस्वती । विधुं धरां चाभिसु वा सरस्वती कर्तुं च याकृत्प्रतिमा सरस्वतीः १३ त्व तीर्थप व्यत्ययतः सरस्वती वयुस्मृता झैरनिरा सरस्वती । ततोऽपि च त्वं वरदा सरस्वती वलाकभूमौ समवासरस्वतीः॥१४॥ योऽनङ्गसौख्येन परा सरस्वतीनृपत्ययुग् रस्पद्मुक्सरस्वतीम्। बन्नाति किं तर्हि परा सरस्वतीं हियाऽन्यचित्ते विरमत्सरस्वती: १५ कर्मापराह्वाधरका सरस्वती रणक्रियापूर्वतवा सरस्वती। तया विना त्वा भुवि चेत्सरखती लिकादियोनी बहुशो सरखती:१६ स एव शस्यः परिवत्सरस्वती तपस्तपोऽन्यैर्यसमत्सरस्वती । भव्याघहारे ऽथ वधूसरस्वती नकादिपूज्य श्रितकेसरस्वती: ॥ १७॥ कृष्ट्र नरे: किं हरिकेसरस्वतीप्सते यथांसे हयके सरस्वती । हन्तुं परेषामित्र ते सरस्वती शाच्यस्य भान्धेर्न वया सरस्वती ॥१८ सरस्वतीरव्रतशब्दपूर्वसरस्वतीमूलविधं विदुच्य । सरस्वतीक्ष्मं क्रमवामस्रं ते सरस्वती तं कस्त्रवन् श्रिवा भूः ॥ १९ ॥ सरस्वतीदानवती द्विषत्कसरस्वतीवं त्वहते सुजेद्यः । सरस्वती सङ्गमनं जिनाने सरस्वतीहेष न केषस्वस्था ॥ २०॥

सरस्वतीयप्रतिलोमसंवत् सरस्वतीकारितविश्वलोक। सरस्वती नाथ विहाय नन्दी सरस्वतीम्यत्तव पूजकोऽङ्गी ॥ २१ ॥ सरस्वती कण्ठविभूषणा स सरस्वतीयन्मनसां नतानाम् । सरस्वतीनां गिरमेतदापे सरस्वतीर्व्याकरणाम्भसा यत् ॥ २२ ॥ सरस्वतीद्वीपसमीपवर्त्ति सरस्वती वारिधिपारनर्ति । सरस्वतीयँश्चरण यशः सा सरस्वती भूतसुरार्च्यतेऽदः ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ सरस्वतीत्रं भवमत्रमासीं सरस्वतीर्थे जलधाविव स्वम् । सरस्वती यां तव नेतरेषा सरस्वती मां बुवतीव मूर्तिः ॥ २६ ॥ सरस्वतीपत्तननर्तकीर्तेः सरस्वतीबन्धुसमानमूर्तेः। सरस्वतीभ्रातृजसद्भरोगीः सरस्वतीजस्य मयाऽड्विभाजा।। २७।। सरस्वतीति प्रकृतेर्भवो यः सरस्वतीति त्वदुवैदिशब्दः । सरस्वतीवर्णभृदित्यपुष्यसरस्वतीरः प्रणुतः स्तुतोऽर्हन ॥ २८ ॥ भूनाभिक्षितिभृत्सनाभिमहिमश्रीनाभिभूपान्वय श्रीमन्मौक्तिकर्ल्होखर् शिवश्रीनामवामध्रवः । इत्थं नाथ मया विनीतमनसा नीतो नुतिं देहि चि-ह्रक्ष्मीसागरसोमदेवमहितां चारित्ररत्नश्रियम् ॥ २९ ॥ इति श्रीप्रतिकाव्यपद्चतुष्टयसरस्वतीशब्द्यमकमयं श्रीयुगादिजिन-स्तवनं कृतं महोपाध्यायाधिराजश्रीचारित्ररत्नगणिक्रिष्य पं० जिनमाणिक्यगणिना । कल्याणमस्तु श्रीरस्तु श्रीः ।

#### श्रीसोपारकस्तवनम् ।

श्रीसोपारकपत्तनावनी वामाक्षीकरकङ्कणप्रभम् ।
हृद्भक्या नतनाकिनायकं श्रीनाभेयजिनं स्तवीम्यहम् ॥ १ ॥
( शुद्धेविराद )

गङ्गानदीत्रौढतटस्थितं यः सङ्ख्याति दक्षः सिकतासमृहम् । सङ्ख्यातिगान् सोऽपि गुणांस्त्वदीयान् वक्तं न शक्नोति मनागपीह २ ( इन्दैवज्रा )

तथाप्यहं जाड्यतमोभरेण स्वामिन् । निरुद्धान्तरलोचनश्रीः । त्वत्स्तोत्रनिर्माणपथे प्रवृत्ति कुर्वेऽन्धयष्ट्याभविशिष्टभक्त्या ॥ ३ ॥ ( उपजातिः )

विमलाचलमेखलावनीस्थितसोपारकपत्तने पुरा । त्विय जीवति भूरिराजिभः प्रतिमेषा तव पूजिता प्रभो । । ४ ॥ ( प्रॅबोधिता )

आद्यतीर्थंकर । भाग्यमद्य में मेदुरं किल बभूव सत्त्वरम् । येन लोचनचकोरचन्द्रमा वीक्षितोऽसि भुवनाधिपो मया ॥ ५ ॥ ( रॅथोद्धता )

१ म्सी ज्यो शुद्धविराडिद मतम्

र स्यादिनद्भवज्ञा यदि तौ जयौ ग

द्भार द्भार द्भार वर्ण ११। ३ अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजी पादौ यदीयाञ्चपजातयस्ता ।

४ विषमे ससजा गुरु समे सभरा त्यो तु तदा प्रवोधिता ।

(विषमच्छन्द )१०।११।

५ राजरी छप्तगुरू रथोद्धता

```
नामिमद्दीपतिवंशविशाळाकाशविभासनभानुसमान!।
त्वं विभृतोऽसि विभो हृद्ये यैनीशमगाद्शिवं जिन!
                                              तेषाम् ॥६॥
                                               ( वोर्षकं )
आदिदेव ! तव दर्शनमात्रात पातकानि सकलानि जनानाम ।
यान्ति शोषमिव गाढनिदाघादित्यतापविसरेण सरांसि ॥ ७ ॥
                                              (खागता)
स्वामिन् पूजां विद्धाति तव ये भास्तद्भक्ता नवनवकुसुमैः।
आश्रीयन्ते त्रिभुवनविभवेस्ते पुष्पीवैरिव तरुनिवहाः ॥ ८ ॥
                                        ( अमैरविखसितम् )
संसारविकारविनाशविधौ हृद्यौषधसोद्रवाक्यभरः।
जीयाज्ञिननायक विश्वविभो त्रैलोक्यजनावलिवन्द्यपदः ॥ ९ ॥
                                          ( मुखमोटनकम् )
   ध्यायन्ति त्वां नाभिसनो नरा ये
       श्रीसोपाराधीश्वर भक्तियक्ताः।
    तेषां न स्थान्मानवानां कटाचि-
       द्वः वं तिर्यक् नारकाणां भवोत्थम् ॥ १० ॥
                                              (शॉलिनी)
   १ दोधकमुक्तमिद भभभाद्री
       त्या त्या त्या की रहा
   २ स्वागतेति रनभाद्गरुयमम्
   ३ मभी न्हीं ग स्वाद्भुमरविलिसेतम्
   ४ तो जो रुगुरू यदि मोटनकम्
   प्रे वेदैन्छित्रा शास्त्रिनी मस्तती गी
```

क्षा करा करा किया में सा

```
शिवसौख्यरमावर । नामिनृपोज्ज्ज्जंशंशिवमूषण ! पापहरं !।
संवीक्ष्य संवाननशीतकरं मुमुद्दे जननेत्रचकीरगणः ॥ ११ ॥
                                                   (तोरंकम्)
   त्वचैत्याद्भुतपादपस्य चरितं वृन्दारुदेवाधुर-
       श्रेणीमानवतिर्थगातपमरप्रथ्वंसंकर्पं प्रमो !।
   श्रुत्वा किं तरवोऽधुनाऽपि कदलीसन्नालिकेर्यादयः
       पार्श्वे ते प्रथयन्ति सङ्कजनतातापापनोदं सदा । १२ ॥
                                           ( शोर्व्लविकोडितम् )
   चम्पकाशोककुन्दाद्यः पादपा
       नाथ<sup>।</sup> नाकिप्रमुक्तप्रसूनावलिम् ।
   वीक्य किं पुष्पवृष्टिं वितन्वन्ति ते
       सर्वतः सारसौरभ्यविभ्राजिताम् ॥ १३ ॥
                                                   ( सम्बंगी )
   चैत्याद्भुतप्रतिरवं तव सेवनाविधी
       संशाप्तनिर्जरनरादिकशब्दसम्भवम् ।
   श्रत्वेतितर्कमनिशं रचयन्ति के अप्यहो
       स्वामी किमेष वदति रफ़ुटसर्वभाषया ॥ १४ ॥
                                                  ( मुदेशकम् )
   १ इह तोटकमम्बुधिसै प्रथितम्
   र सूर्याक्षेयदि म सजी सततगा शार्दूलविक्रीडितम्
       त्रें के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के वर्ष १९।
   ३ रैश्रतुर्भिर्युता स्नग्विणी सम्मता
       ८०० ८०० ८०० ८०० वर्ग १२।
   ४ प्रोक्त मृदङ्गकंमिदं तमजा जरौ यदा।
```

and the transfer that

बर्का दरीष्टरयते श्वेतवर्णा विभो । तावकीनाऽपि हेमाङ्गकान्ते !। मृगाङ्कोञ्ज्वलानां महाचामराणां प्रभामण्डलं केवलं तत्र हेतुः ॥१५॥ (भ्रेजङ्गप्रयातम्)

तव जिनेन्द्र मृगाधिपविष्टरं मणिमयं त्रिद्शैर्विहितं यदा । इह तदा जलिधः किल भक्तितो निजवसून्यिप टातुमुपाययौ ॥१६॥ ( द्वतैविलम्बितम् । )

दिवसोद्गमे च तव पृष्ठिगतं रविमण्डलं जिनपते । विमलम् । अधुनाऽपि मुग्धमनुजेष्वनिशं ग्रुतिमण्डलभ्रममिहातनुते ॥ १७॥ (प्रैमिताक्षरा)

वलानकस्थैरधुनाऽपि मानवैः समुद्रकहोलसमुद्भवं रवम् । निशम्य शङ्का क्रियते जगद्विभो । परिस्फुरहुन्दुभिनादसम्भवा॥१८॥ (वर्शस्थम्)

जिनेन्द्र । विश्वत्रयवत्सल्लात् किल त्वया दूरितदण्डमीशः । त्रिमण्डपस्य च्छलतः पवित्रं तवाऽऽतपत्रत्रितयं चकास्ति ॥ १९॥ ( उपेन्द्रवेंग्रा )

१ भुजङ्गप्रयातं भवेषेश्वतुर्भि

्रेट्र ट्रेट्र ट्रेट्र ट्रेट्र वर्ण १२।
२ द्वविलिम्बितमाह नभौ भरौ

्रेट्ट ट्रेट्ट ट्रेट्र वर्ण १२।

३ प्रमिताक्षरा सजससैर्गदिता

क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट वर्ण १२।

४ वदन्ति वंशस्थिमिद जतौ जरौ

५ उपेन्द्रवज्ञा जतजा गयुग्मम्

```
श्रीकुङ्कणप्रवरदेशविभूषणेऽस्मिन् सोपारकाह्मनगरे तव वीतराग ।
इत्यं सदापि विबुधैः परिगीयमाना सत्प्रातिहार्यकमला वरिवर्ति सर्वा
                                                 ( सिंहोद्धता )
   जिनवर! भवदप्रे मिश्रभण्डारिकस्य
       त्रिरशपथविलग्रप्रौद्धचैत्यच्छलेन ।
   गुरुमणिमयकेतः स्वीयचब्बत्प्रभाभिः
       प्रतिहतदिननाथः किं विराराष्टि शश्वत् ॥ २१ ॥
                                                  (मैलिनी)
   नागेन्द्रप्रमुखगणेशमृत्तिदम्भात्
       श्रीदानप्रभृतिवृषाणि मूर्त्तिमन्ति ।
   श्रीनाभिक्षितिपसुत । प्रभो । पुरस्ते
       प्रासादे ऋषभ<sup>।</sup> विभो । विभान्ति किन्तु ॥ २२ ॥
                                                  ( प्रहैं षिंणी )
   प्रभो । षड्गव्यृतप्रपतितमहज्जीवशटित-
       प्रभूताङ्गश्रेण्यां पतित न कदाचित् कृमिकुलम् ।
   तथा विण्मुत्राऽम्भरछगणनिचये जीवनिवहः
       प्रभावात स्वामिस्ते सकलजनताचित्रकरतः ॥ २३ ॥
                                                 ( शिर्खेरिणी )
   १ सिंहोद्धतेति गदिता तभजा जगौ ग
  २ ननमययुतेय मालिनी भोगिलोकै
   ्रेट वर्ण १५।
३ त्रिच्छेदा मनजरगै प्रहर्षिणीयं
       तर्रेत क्या क्या त्रा त्र वर्ण १३।
   ४ रसे हरेरिछन्ना यमनसभला ग शिखरिणी
```

ट्रेंट ट्रेंट ट्रेंट ट्रेंट ट्रेंट ट्रेंट ट्रेंट वर्ण १७।

```
भविकक मस्त्रव महिनकरकर्णे
   प्रस्कृतसम्बद्धाः ।
डिमक्स्सम्मलविद्लितमद्नो
   भवदवनवधन ! जय अब जिसप ! ॥ ३४ ॥
                                    (मनियुर्णनिकरः)
प्रथमजिनेश्वरः पथममेदिनीपतिस्त्वं.
   प्रथममहाव्रती प्रथमलब्धकेक्लश्री:।
ऋषभ ! मंदा नत्त्रिदेशनाथसंव्यमानो
   जॅय विजितेन्द्रियोत्कटहयेन्द्रमण्डलास्यः ॥ २५ ॥
                                        (बीमिनी)
जिनेन्द्र ! तव शासन भविककोकमालाराव
   भवाव्धितरणे तरिं भजति यो जनः सादरम् ।
मनोरमरमासतिः श्रयति त समुत्कंण्डिता
    द्रतं जलनिधि यथा सकलमेदिनीसिन्धवः ॥ २६ ॥
                                          ( केंची )
शमरसस्याममे नेत्रे सुधाकरसन्निशं
   वदनममलं शस्त्रेहींनी करी वरविप्रहम्।
अपरमपि ते सौंभ्याकार विलोक्य जनावली
   त्यंजित संकल मिथ्यात्वं श्रीजिनेन्द्र कुद्देवजम् ॥ २७ ॥
                                         ( ईरिणी )
१ वसुमुनियतिरिह मणिगणनिकरः (४ नगण-१ संगण)
२ नजभजते सदा भवति वाणिनी गान्विते-
   こうこう かいこう かい 神神
३ जसी जसयलावसुप्रहयतिश्व पृथ्वी गुह-
   ४ नसमरसला गः षड् वेवैर्वती हरिणी करा
```

THE PLANT OF THE PARTY OF THE P

प्रभो ! त्वत्पृजार्थं बिरचथति विधिः कुङ्कणहानदेशे सदाऽव्यक्तिन् आतीक्षमुद्दकज्ञल्सत्केतकीव्यव्यकाचैः।

प्रसुनै: सम्पूर्णो विषुलक्नराति ते तथा डीकनार्थ महाभक्ता बुको विविधफलभरं दुर्लभं निश्वसन्धे ॥२८॥ (शोभा)

देव ! त्वां ये त्रिसन्भ्य परिमलबहुछैर्जात्मादिङ्कसुरी-र्भक्या कुर्वन्ति पूजां प्रथमजिनपते कारुण्यज्ञस्ये । आश्रीयन्ते सहा ते धृतिमतिकमळासौभाग्यविभवै-र्हस्तीन्द्रा दातमता इव बहुमधुपैर्झद्भारसभगेः ॥ २९ ॥ ( सुबदैना )

रागद्वेषप्रभवमपहरेत् पापपूरं समस्तं भव्यानां ते पदकमलयुगप्रेक्षणं देव ! सद्यः ।

श्रीमन्नाभिश्चितिपकुरुरमाभारुभृषाउरुामा दित्या लोक: किमु तिमिरभरं नाशयेत्र क्षमायाम् ? ॥ ३०॥ (चन्द्रैलेखा)

१ रसाश्वविच्छिता यदि यमननता जो गुरू विद्धि इरोआस् 

२ हेया सप्ताश्वषिद्गर्मरभनययुतौ भ्लौ ग सुवद्ना

३ मी स्थी सान्ती अवेता सप्ताष्ट्रभिश्चरहरूखा न्द्रिय हर्द्य क्षेत्र हर्द्य हर्द्य में १५।

याचे स्वामिन्न धननिकरं नैव भूमीपतित्वं नो चिक्रत्व न सुरपतितां नो महानन्दलक्ष्मीम् । आससारं तव पदकमलासेवनं किन्तु नित्यं दद्यास्त्व मे त्रिभुवनविभो! त्वामिति प्रार्थयेऽहम् ॥ ३१ ॥ (मन्दीकान्ता)

एवं श्रीकुडू णाख्यप्रवरतरमहादेशमध्यप्रतिष्ठ-श्रीमत्सोपारकाह्वाऽद्भुतनगररमाकण्ठहारोपमं त्वाम् । सद्भक्त्या ये स्तुवन्ति प्रथमजिनपते ! ते रयात् प्राप्नुवन्ति प्रौढं षट्खण्डराज्यं सुरपतिविभव मोक्षलक्ष्मीं क्रमेण ॥३२॥ (सग्वरा)

॥ इति श्रीसोपारकस्तवनम् ॥

#### अर्बुदमण्डनऋषभनेमिजिनस्तवनम् ।

श्रीमचम्पकमुख्यपुष्पनिकरैरावासिताऽऽशामुखे माकन्दादिवनोद्भवैः फलभरैरानन्यमानावनौ । भास्तरकुण्डसरोनदीगतजले श्रीअर्बुदे भूधरे श्रीनाभेयजिनं ततो जिनपतिं श्रीनेमिन च स्तुवे ॥ १ ॥

१ मन्दाक्रान्ता मभनततगा गो यतिर्वेदषिक्क म म न त त गुगु रोति रिक्ट किसेया स्वय्धराऽसी मरभनययया वाहसप्तिषिभिन्ना

न स्वर्नाथगुरुनं दानवगुरुनों भारती देवता स्तोतं यान् प्रभवो न ते गुणगणांस्तेषु रष्टहा मे विभो। तन्नाभेयजिनाऽल्पमेधसमभी लोका हसिष्यन्ति मां युक्तायुक्तविचारक्वन्न तरलीभूतोऽधवा भक्तिः ॥ २ ॥ पत्रं व्योम मधी महाम्बुधिसरित्कुल्यादिकानां जलं लेखिन्यः सुरभूरुहाः सुरगणास्ते लेखितारः समे । आयुः सागरकोटयो बहुतराः स्युश्चेत्तथापि प्रभो ! नैकस्यापि गुणस्य ते जिन<sup>।</sup> भवेत् सामस्यतो छेखनम्॥३॥ मोहान्धकारहरणे तरणे ! त्रिलोकी भूषामणे ! गतरणेऽस्तु मदीयचित्तम् । सीख्येन्दिरेकवरणे करुणेश ! लीनं स्वामिंस्त्वदीयचरणे धरणे गुणानाम् ॥ ४ ॥ भ्रान्तः परेषु सुरभूमिधरेषु पुण्य-चिन्तामणिः किमुत नाथ! मया न होमे । त्वां रोहणाद्रिमथ देव ! समागतोऽत-स्तदानतो जिनपते ! तु गृहाण सद्यः ॥ ५ ॥ श्रीमद्रौर्जरभीमदेवनृपतिर्धन्यः प्रधानामणीः प्राग्वाटान्वयमण्डन स विमलो मन्नी सुतेऽप्यस्षृहः। योऽष्टाशीत्यधिके सहस्रगणिते संवत्सरे वैकमे 1088 A E त्वत्प्रासादमचीकरच्छिशकचिं श्रीअ<u>म्बिकादेशतः</u> ॥ ६ ॥ स्वामिन् ! दृशोरमृतवृष्टिसमां त्वदीयां

मृर्ति कषोपलमयी प्रविलोक्य नेमे ।

भव्याङ्गिनां प्रमद्मेदुरमानसानां
हापः प्रसाति सकलोऽप्रि भवजमोत्थः ॥ ७ ॥
निद्रायां समन्नेक्य भोजनवया या प्राप्तवान् मे भियो
नृतं मिह्नरहादिति स्कृटभवद्गागव्यथोन्प्रनथता ।
त्वां संभुज्य मनाग् बभूव सुखिनी साक्षात्समागत्य तां
प्रीष्रीहीति तदािकवाचि विमुखः श्राध्यस्त्वमेव प्रभो ! ॥८॥

#### ॥ इत्वाचरसत्याऽऽद्यो भेदः ॥

त्वत्सङ्गमो मम यदा भिवता तदेव
श्राच्यं दिन सकलमप्यपरं वृत्रैव ।
एवं वियोगमयवाचि जिनेन्द्र । राजीमत्या विरागहृद्सीति न कस्य वर्ण्यम् ॥ ९ ॥
(अभिलाबविप्रतम्भः)

मुक्ता या भवताऽतिनिर्वयमसौ राजीमती प्रोद्भवन्— मानात् त्वत्सविषेऽपि नाऽगमदियत्कालान्मुने ! साऽधुना । त्वामाकारयते नु सादरमिति प्रोक्तोऽपि तम्याः सखी— वृन्दैरार्द्रमना मनागपि विभो ! जातो न चित्रं महत् ॥ १०॥ (मानविप्रक्रम्भ)

संप्राप्ते त्विय रैंबते विरहतो नाथोप्रसेनात्मजा कण्ठाभ्यन्तरघोलनाऽतिमधुरं गीतं तथेयं जमौ । यद्वत्ते पशुपक्षिणोऽपि भगवन् साद्री चभूवुः श्रणास् श्रुत्वाऽदोऽपि न दुःक्तिस्त्वमसि तत् श्रीवीतरागो भुवम् ११ (प्रशासविप्रकम्भः)

काचिद्वर्भगभामिनीह भगवंस्यक्ताऽपि भर्त्रो सदा त्वामाराध्य सुवर्णसोदररुची रम्भेव रूपश्रिया। जाता सा स्वगृहं गता पतिरथो तस्या रमागादियं मदुभाग्यादिति तत्पदोर्निपतितः कैर्नाम नाऽहस्यत ? १२ ( हास्यः ) दृष्ट्वाऽस्त्रेरतिभीषणान् नृपनरान् सर्वाङ्गकम्पाकुला-ऽनाच्छाद्याऽऽत्मशिशूनसूनव जिनेत्याकन्दतो मूर्च्छतः। नानापश्चिपशून् निरीक्ष्य भगवन् ! जाता ऋपा ते तथा मुक्त्वा तानपरेऽङ्गिनोऽपि भवना दुःखाद्यथा मोचिताः १३ (करुणा) दोर्दण्डानगदाभिचूर्णितवृह्नमातङ्गकुम्भोच्छल-द्रक्तस्रोतसि खङ्गस्नसुभटोचन्मुण्डचण्डावना । नृत्यन्नव्यकबन्धभीषणतरे शस्त्राभिधातोद्धरे युद्धे ते सारणाद् वृणोति विजयशीः प्राणिनं देव ! सा १४ (रौद्र.) सर्वे स्थावरजङ्गमास्त्रभुवन।न्तर्वर्तिनो जन्तवः स्युः सौख्यैकमया मया यदि समाविर्भाव्यते शासनम् । ध्यात्वेत्थं गुरुगर्जितेभतुरगश्रेणी मणीबन्धुरं तद्राज्य भगवन् <sup>1</sup> जरत्तृणमिव त्यक्त्वा त्वयात्तं व्रतम् **१५** (धर्मवीरः) नानाप्रकारमणिमौक्तिकहाटकाना कोटीर्यथेष्टमनृणीकृतविश्वविश्वः । अर्थित्रजे त्विय वद्त्यविराममेव जहां सदैव धनदोऽपि मदोज्झितः स्नाक् ॥ १६ ॥ (दानवीर)

स्तोस २

आकर्णान्तनिकृष्टदुर्धरधनुर्दण्डप्रचण्डायुध-श्रेणीमीषणमुद्भकुट्यतिकदृद्यत्कण्टकं सङ्गरे । <mark>ळक्षं दक्ष</mark>महीभुजामभिसमायादेव देवाऽभव-द्वीरज्ञातशिरोमणे भुजमहो दृष्ट्वैव ते निर्मदम् ॥ १७ ॥ (युद्धवीर ) शक्के त्वत्परिपूरिते त्रिभुवनक्षोभप्रदे कोऽप्यय मत्तोऽपि प्रबलो बभूव भरते राज्य ध्रुव यास्यति। इत्युद्भृतभियाकुलः परिगलत्प्रस्वद्विनदुर्भव द्रोमा<del>द्राः</del> क्षणमात्रमत्र हरिरप्यासीत् त्रिलोकीपते <sup>1</sup> ॥१८॥ (भयानक) वर्चीमूत्रमुखस्रवन्मलनवस्रोतः श्रिते प्रस्फ़रदुर्गन्धा-श्विशिरोरकीकसरसासृक्चर्मभिः पिच्छिले । देहेऽभ्यन्तरसञ्चरत्कृमिकुले मुह्यन्तु मा प्राणिनः श्रत्वैतद्वचन जिनेन्द्र । भवतो नैके जनाः प्राव्रजन् ॥१९॥ (बीभत्सः) यश्चाणूरमपाकरोद्रिपुजरासन्धं सा विध्वंसते कंसं भ्रंशितवानरिष्टमपिनट् मध्वादिकांश्वाऽवधीत्। बाह्नोः कोटिशिलां दधार धरणीपीठात् समुस्थित्य तां, स्वामिन् । सोऽपि हरि त्वयेह हरिवद्दोःपादपेऽन्दोलितः २० (अद्भत) प्राकारत्रितये सुरैर्विरचिते ज्ञानोद्भवे ते विभो !

रम्भारम्भितनाटकेति झटिति प्राचीकटत् कौतुकम् । अङ्गुल्यमतटे शत करिटनां तेषां शिरस्खामर भूभं तत्र च दुग्धवारिधिमुखान् सप्तापि वारांनिधीन् ॥२१॥ ( अद्भुतो रखः ) योगीन्द्रं समशत्रुमित्रमचल्रध्यानाधिरूढं जगनमैत्रीभावगुपागतं जिनपते । त्वां वीक्ष्य साक्षाद्वने
ते हर्यक्षतरक्षुभोगिश्चरभव्याब्रादयो दुर्धराः
कूरा अप्यभवन् गजादिषु गलत्कोधानुबन्धाः क्षणात् २२
(शान्तः)

स्वामिन् शान्तरसाधिपे विनिहितेऽन्तश्चित्तमूषं ज्वलन् शुक्रध्यानतनूनपाति समिधीभूतेषु दुःकर्मसु । नाग ज्ञानचतुष्टयं समभवत्ते केवलं हाटकं येनाऽस्मिन् भुवनेऽप्यजायत जने दौरध्यस्य दौरध्यं महन्२३ (शान्त)

स्वामिस्त्व भव सर्वदापि भवने श्रेयोऽभिवृद्धिश्रिये ॥ २५॥ इति श्रीअर्बुदमण्डनश्रीयुगादिदेवश्रीनेमिनाथस्तवनं श्रीभुवनसुन्दरसूरिकृतम् ॥

> ॐनमः । युगादिजिनस्तवम् ।

ॐकारः सकलित्रलोककमलास्वीकारलीलाविधौ ँडीकारः कलिकालकस्मषमलप्रक्षालनाकर्मणि । सत्यङ्कार उरुप्रसिद्धमिहमश्रीमत्परब्रह्मणः श्रीनाभेयजिनेश्वर क्रमनमस्कारः श्रिये स्तान्मम ॥ १ ॥ सञ्चारित्ररमा विवाहसमये यद्देहगेहाजुणे वंशप्रांशुभुजाप्रजाप्रदतुलस्कन्धद्वयव्यापिनी । यत्ते मङ्गलकृत्रवाङ्करयवश्रेणीव वेणी जटा स श्रीनाभिभवः श्रियेऽस्तु विभवः सप्राप्तसद्दैभवः ॥ २ ॥ शुक्रध्यानजलैः शशाङ्कविमलैर्मुक्तार्गलैः शीतलै-राकण्ठं परिपूरितात् प्रतिदिशं यन्मानसान्मानसात् । कहेवर्हि : रुज्यिता शितितरा रेजे रजःशैवल-श्रेणीवासजटा स टालयतु वो विन्नान् युगादीश्वरः ॥ ३ ॥ यस्यान्तःकरणाम्बुजान्मुकुलितान्मायातमायाविशा-दिव्यज्ञानसहस्रदीधितिकरप्राग्भारविस्मेरीतान् । मिथ्यानल्पविकल्पकोटिपटलीभृङ्गावलीवाद्ययौ स्कन्धालिक्छजटाछलेन ऋपभः सोऽम्तु श्रिये भाविनाम ४ सन्धि कारयितुं यदीयवचसा पीयृषयृपस्य किं <sup>१</sup> माधुर्येण निराकृतस्य भयतः पातालमासेदुपः । तत्कुण्डाधिकृताः फणाभृत इमे प्राप्ता जटाकैतवान् कर्णाभ्यर्णमसौ स सौस्यमखिल देयासुगादीश्वरः ॥ ५ ॥ श्रीमद्भिर्भुवनानि भासुरतरैस्तेजोभिराभासयन् श्रीनाभेः कुलदीप उत्तमगुणस्थानैकपात्रे स्थितः । दग्धानद्भपतङ्ग उज्ज्वलदिशासद्भः सुरङ्गज्ञटा-प्रोन्नीद्वारानरेख एष ऋषभस्तत्त्वप्रकाशी द्वः॥ ६ ॥

स्वामिन् । मां निष्कल्रङ्कां परिहरिस किमु स्नेहलां कर्तुमैवं विज्ञप्तिं राज्यलक्ष्म्याऽनुनयनिपुणया दूतिके प्रेषिते किम् १। दीक्षायां यस्य शस्यंश्वतितटजटयोः कैतवाद्वैतदम्भात्

स श्रीनाभेयदेवः प्रथयतु भवता सहतीरीहितानाम् ॥ ७ ॥ यद्वकेण जिता पयोजपटली नंद्वाऽम्बुदुर्गे श्रिता

तत्रापि व्यथिता मरालविहगैः कीर्तेः सुहृद्भिस्ततः । तन्मा ऽम्बुजिनीव सधिविधये यत्पृष्ठिलमाऽभ्रमन्

प्रेह्बत्कुन्तलमालिकाकपटतः सोऽस्तु श्रिये नाभिभूः ॥८। स्वामिस्वन्मुखमस्सरान्मम पतिर्जातः कलङ्की ततः

कारुण्येकनिधे । प्रसीद न पुनः सेर्घ्यो भविष्यत्यसौ । कर्णाभ्यर्णमिवाययाविति तमी विज्ञिप्सुरिन्दुप्रिया-

व्याजात् स्कन्धजटावलेः स भवता श्रीआदिदेवः श्रिये ॥९॥ सौभाग्यैकनिधिर्जरोपधिलुलन्नीलालिमालोद्धि-

र्वारिद्रयप्रलयः प्रभारुणनखप्रेह्मत्प्रवालालयः ।

निर्वाणैकफलः कराङ्क्कुलिदलॐछायाश्रिया मासलः

कल्पदुर्वृषभः करोतु स शुभश्रेणीं सुवर्णप्रभः ॥ १० ॥

उद्यद्धानद्वानलोच्छलदुरुज्वालावलीप्रज्वलन्-

दुर्वारम्मररागरोगविषयाऽहङ्कारकान्तारतः ।

धूमश्रेणिरुदुइलास किमसौ यन्मौलिदेशे जटा-

व्याजेन त्रिजगत्प्रभुः स जयतात् श्रीआदितीर्थङ्करः ॥११॥

यस्मिन् श्रीसद्ने विभावि भुजयोर्युग्मं बृहत्तोरणं स्तम्भद्रनद्वनिभं सपूर्णकलशं पीनांसयोर्दम्भतः ।

१ शस्य-बालको तृणे।

खेलत्केकिकलं तदूर्धमतुलं रेजे जटामण्डलं देवः सेवकवत्सलः स जयताच्छ्रीमारुदेवश्चिरम् ॥ १२ ॥ धर्मद्रोहणलम्पटं जितवतोर्मोहं जगत्कण्टक स्वामभ्यर्णमवाप्तयोः सब्छयोः सुध्यानयोवीरयोः । मुक्तेः खङ्गलते इव प्रवभतुर्यत्के जटासन्तती स श्रीआदिजिनस्तनोतु विजयं स्वर्भूर्भुवोनायकः ॥ १३ ॥ सोहास परिरब्धयोः सुचरणज्ञानश्रियोः सन्ततं दिव्यन्नीलमणीघृणीविलुलिते .... वेणीदशोः । यस्यांसस्य छयोर्वि छो छन छिनी नी छीद छइया मछे भ्रातः कुन्तलमालिके स जयतु श्रीनामिजन्मा जिनः॥१४॥ नाभेः सम्भवमाप पापशमनः स्रष्टा च वेद्खितेः सप्राप्तः परमेष्टिनां वरचतुर्वर्णव्यवस्थाकरः । यो ब्रह्मा जनकश्चतुर्भुखधरः स ब्रह्मरूपः सता लोलन्नीलजटावलिः कलिमल भिन्दाद्युगादीश्वरः ॥ १५ ॥ ग्रुङ्गन्यानानलेन प्रसमरमहसा देहमूषान्तराले जीवद्रव्यात् सुवर्णाद्तिमछिनतमाद्यैश्च सन्ताप्यमानात् । रागद्वेषादिकिट्टिप्रकर इव बहिः कुन्तलालीछलेन जातः सज्जातरूपद्युति ऋषभजिनः स श्रिये भूर्भुवःस्वः ॥ १६ ॥ स्पर्का सार्क त्वया यत्मतिहतमितिभिर्निमिता कल्पवृक्षे-र्द्दानिस्तेषां ततोऽभूद्भुवि भवति शुभं स्पर्द्धया किं महद्भिः। स्वामिंस्तेभ्यः प्रसीद् त्वमिति कथयतुं तिस्रयाकल्पवहयः प्रापुर्दम्भाज्जटानामुपयदमृषभः श्रेयसे वः स भूयात् ॥१७॥ · · · · युगळखभावसरले लावण्यपुण्यामृता-

द्यस्य प्राणिगणैः खलोचनपुटैः पेपीयमानात्स्ववा ।

तद्विन्दुप्रकरैः पतद्भिरुदगुर्द्वीङ्करा अंशयो-र्छोळत्कुन्तलकेतवान् स भवताच्छ्रीनामिभूर्भूतये ॥ १८॥ सौभाग्यैकनिधानयोर्नयनयोर्यस्य प्रशस्यश्रियो रक्षाधानकृतावधानमुरुगद्दन्द्वं घनद्रयामलम् । पीनस्कन्धतरा विल्लिक्वतजटाव्याजात्ततु भ्राजते श्रेयः श्रेयगुणाश्रयः स वृषभस्तन्यात् सुभव्यात्मनाम् ॥१९॥ चकेऽस्माभिस्त्वदीये नहि खलु विषयमामभङ्गादिराज्ये तस्मात् कस्मादकस्मात् प्रभुरधिगतवानस्मदुच्छेदकर्त्रीम् । दीक्षामेतामितीवाऽनुनयनविधये मोहराजस्य दूतो यत्कर्णाभ्यर्णमाप्तौ चिकुरतितिमिपान् स श्रिये नामिसृनुः २० पाविज्योज्ज्वलतादिकान् गुणगणान् गङ्गापगाया इव त्व महा जिन ! देहिदेहिपटलीवाञ्छासुपर्वेद्रम । एवं प्रार्थनयेव सूर्यतनया यस्याऽन्तिकं सङ्गता द्म्भात्कुन्तलसन्ततेः स तनुतां श्रीआदिदेवः श्रियम्।।२१॥ सम्यग्ज्ञानसमुज्ज्वलस्थिरजलः सत्कज्जलक्यामलो-न्मी छत्कुन्तलपारिजातकद्लप्रोह्मासितांसस्यलः । कस्याणद्यतिमञ्जुलः पथि दृशोः प्राप्तः फलन्मङ्गल-श्रेणीभिर्वृषभः स पूर्णकलशः सौस्यानि पुष्णातु वः ॥२२॥ यस्यास्येन्दुमरीचिवीचिनिचयैरत्युहसद्भिः पुरो द्वैधीभावमवापितेव तमसां श्रेणी स्थिता पार्श्वयो:। नीलीइयामलकान्तिमांसलकलस्फूर्जजटायामल द्याज्यात्सोऽस्यतु नामिभूर्जिनपतिर्मन्मानसात्तानसम्।।२३॥ गाक्नेयच्छायकर्णद्वयरुचिररुचिप्रक्कृदैरम्मदश्री-दन्तज्योतिर्बलाकाविततिपरिगता मेघमाला विशाला ।

व्याख्या गम्भीरतादैरिव सपित जिता कुन्तलालीछ्लेन प्राप्ता यत्सेवनार्थ प्रथमजिनपितः सोऽस्तु शस्यश्रिये वः२४ रूपातीतपद्श्यितोऽपि भगवान् बाह्यैर्विकल्पेरसा-वेवं ध्यानप्यं कथंचन मया नीतो युगादिप्रभुः । श्चात्वा बालकचापल तदपि मे कारुण्यपुण्याणिवः कुर्याच्छ्रीगुरुसोमसुन्दरपरब्रह्मैकलीनं मनः ॥ २५ ॥ ॥ इति श्रीयुगादिजिनस्तवनम् ॥

#### श्री।

#### श्रीशत्रुञ्जयमण्डनऋषभजिनस्तोत्रम् ।

श्रीसिद्धाचलमाश्रितस्य विलसनमार्तण्डविम्बप्रभाहृद्यामोद्समिन्वतैः सुरवरैर्योऽहर्निश सेन्यते ।
स स्ताद् वोऽखिलसिद्धिसङ्गमकृतौ मन्दारवृक्षोपमः
श्रीनाभेयजिनस्य सुन्दरतरः शोभाभरः पाद्योः ॥ १ ॥
नम्रानेकविवेकिवासविशरःकोटीररत्नांशुकव्रातक्षालितपादपङ्कजरमाद्वैतायुगादिप्रभुः ।
भूयादिष्रमभूमिदास्तिकनयात्त्वन्नामभाजां नृणामेनःपङ्कनवाम्बुदः कलिमलप्रध्वसनीरप्रजः ॥ २ ॥
सौन्दर्यादिगुणाद्भृताऽमितकलाकल्याणवाणी लसत्
प्रोत्तुङ्गस्तनहारमौक्तिकलता केन(१)प्रभोरास्यगा ।
दन्तश्रेणिरलं प्रमोदमतुल नो कस्य दत्ते विभो-

र्दन्तालीमिषतोऽथवास्यकमले हंसालिरानन्दने ॥ ३ ॥

त्वहावण्यमयो वपुर्चुर्तिभरः किं वर्ण्यते सार्व ! हे ज्योतीरूप । जगत्पतेस्तव कळां जीवोऽपि वक्कं क्षमः। किं नोऽद्यापि मयाऽनया खलु धिया शकादिपूज्यकमः र्ख्याङ्गाजलघौतकाञ्चनगिरेः शृङ्गाप्ररोचिःप्रभः ॥ ४ ॥ योऽयं निश्चलतामगाहत भवत्पादाब्जसङ्खट्तः कल्पान्तेऽपि घनाघनं डलवडी(?)विध्वंसद्न्तावलः । आस्तां ते महिमा समयजनताऽमीष्टार्थसपादकः सोऽयं दृकाघ $(^{9})$ माश्रितो वरतिशः $(^{9})$ शत्रुञ्जये मुक्तिदः ॥ ५ ॥ सज्ज्योतिर्मय । मञ्जुलाशयशय । प्रक्षीणकर्मोचय । श्रोद्दामातिशय<sup>ा</sup> प्रसिद्धविजय<sup>ा</sup> स्याद्वाद्विद्यालय । विस्फूर्जत्समय । प्रसन्नहृद्य । त्रैलोक्यद्ताभय ! प्रध्वस्तस्मय <sup>।</sup> भव्यपङ्कजवनीसूर्योदय <sup>।</sup> त्वं जय ॥ ६ ॥ ये कुर्वन्ति धृतोत्सवास्तव विभो ! पादद्वयीं मस्तके भक्तेर्भूमितया विपक्षद्छनीं मन्दारवहीनिभाम् । शुद्धाचारविचारसारकितेर्भूतं विशुद्धात्मभि-स्तैर्लोकान्तिमवर्तिनः शमधरैविश्वत्रयस्योपरि ॥ ७ ॥ किं त्रैलोक्यजनाग भिद्ति कसद्भावे भवान्नो रवि-र्नित्योद्योतकरस्तमश्चयहरः श्रीसिद्धिरामावरः । मिथ्यावादिजनौघघूकनिकरैर्दृश्यो*्र सू*मीक्छे ब्रह्माध्वा भगवान् गतास्त्रभूमयो गम्यो न होहाः किल ॥८॥ त्वद्वकाद्भुतदुग्धसागरवरादुत्यैर्कचोभिर्वनैः सिक्ता ये भविनस्त एव बिरद्रा मोहप्रमीत्मग्र्यात् । त्यक्त्वाऽनन्तभवार्त्तिदामकलुषारंतैज्ञोम्यं जिन्मयं

भुञ्जन्ते शिवशर्म सुन्दरिषयः शुद्धाश्याः शाश्वतम् ॥ ९ ॥

किं मञ्जेर्जपजापकेर्वसुकरैः किं राजसेवादिभिः
किं विद्याविभवैः किमौषधवरैः किं देवताराधनैः।
नित्यं चेद्हृद्याख्ये तव विभो । नामापि नो संभवेहुस्थानां भविनामछक्ष्यमहिमा प्राचीनकर्मोद्यात्॥ १०॥
स्त्वं पीयूषनिधिस्त्वमेव करुणासिन्धुः सदा सङ्गतस्त्वं बीजी जननी त्वमेव शरणं त्वं बन्धुवर्गो गुरुः।
त्वं त्राता त्वमचिन्त्यचिन्तितमणिस्त्वं सद्गतिस्त्वं मतिस्तिकं साधुजने कृपां न कुरुषे श्रीमद्युगादीश्वर ।॥ ११॥
कछशः—

इत्थं सर्वसुरासुरेन्द्रमिहतः श्रीनामिवशार्यमा जागद्रपसुरूपसंश्रय इति ख्यातः क्षितौ योगिभिः। श्रीमच्छ्रीललितादिकीर्तिसुरारोः शिष्येण फुल्लुचे-विकाप्तोऽभिनताय मञ्जलमहोराजाभिधानेन सः ॥ १२॥ ॥ इति श्रीशतुष्त्रयस्तोत्र समाप्तम्॥

#### वन्दे वीरम्।

#### अथ श्रीऋषभजिनस्तवनम् ।

अस्तु श्रीनामिभूर्देवो विपन्नाशनकर्मठः । पवित्रः पोषयन्नाकं सुधर्माधिपविः श्रिये ॥ १ ॥ जाड्यखण्डनपाण्डित्यप्रौढो जगति विश्वतः । हिनस्तु वस्तमःस्तोमं पावको नामिनन्दनः ॥ २ ॥

#### अवचूरिः।

स्यांनन्दी महाध्यासी संयमन्यायधीश्वरः ।
समवर्ती जगन्नेता जीयादादिजिनेश्वरः ॥ ३ ॥
सनाकी नाहतो द्याद् वृषमो निर्ऋतिर्मुद्म् ।
योऽदोषाचरणप्रीतिरिनकारे शिवे स्थितः ॥ ४ ॥
असंस्तुतो जडेबिंभ्रद्पाशं सर्वदाशयम् ।
नाभेयः श्रेयसे भूयादपूर्वो भुवनेश्वरः ॥ ५ ॥
पायादनलसङ्यातिबन्धुरो हरिणाहतः ।
अहिंसोहासमातन्वन् श्रीनाभेयो महाबलः ॥ ६ ॥
न सेवितः किंपुरुषैः सर्ववित्तापवर्जितः ।
भवद्वेपी च ऋषभः श्रीदो जयति नृतनः ॥ ७ ॥
चन्द्रावदातदेहश्रीर्वृषमासनतत्परः ।
शिवालयभितः पायादीशानः प्रथमो जिनः ॥ ८ ॥

बधानन्दी महिषी सयमन्यायस्य बुद्धेश्व सयमन्या० । खपुर्या जगचरावर नयित खपार्श्वम् ॥३॥स ऋषम नाकीने । अनिर्ऋति अरुक्मीरिहतो । निर्दोषाचारे प्रीतिमान् । सर्वपराभविजिते सोक्षे उरुऽथ निर्ऋती राक्षस । सदाकीने मस्से । इकाररिहते शिवे शबे । स च निर्ऋतेवाहनम् ॥ ४॥ अपूर्व प्रथमो जिन जडेरमव्यादिभि स्तुतोऽपि न सम्यक् स्नुत । आशारिहतं चित्तम् । अथ पूर्वो-ऽन्याहशो भुवनेश्वरो वरुण (१)सलरेरुदकै सस्तुत । परिचित असीतः न इति । अपूर्वत्व पाशरिहत पाणि इति अपूर्वत्व मुख्यत । जडेरसस्तुत । पाशपाणिश्व वरुण ॥ ५ ॥ नागरूपकीर्तिरम्यभन्तेन(१)सुख मैत्री तेनाऽहिं सर्पं जात पुष्टम् ॥ ६ ॥ ऋषभ श्रिय त्रिवर्गसपदं विददाति । कुनरे । ऽ थ पूर्वोद । धनद । सर्वविजै । अपवश्वर अवहेषी । सुख्यतः किंपु० सर्ववत्रपित्तः शं मुखम् ॥ ७ ॥ इष्टे ईशान स्वामी स्वर्णपीततन्तु श्री, "अवदातः श्रितेपीते" धर्मप्रकटनतत्पर । मुक्तिपद प्राप्तः । अथ शाननोदेहरा । चन्द्रेण श्रिरश्वन्द्रकन्न्या चन्द्रवद्वाऽवदाता वन्न्या वृषम पवासना तत्र गौर्याश्वेषं प्राप्तः ॥ ८ ॥

श्वमात्राग्भारधत्तीरं यं श्रीमान श्रयते हरि: । विश्राणः कमलं शुश्रं सोऽनन्तः पातु नामिभूः ॥ ९ ॥ स्वयंभूत्रीहालोकेशं शुक्रपश्चसमाश्रितः । सकलं कमलासीनः कुरुतामृषभः सुखम् ॥ १० ॥ एवमादिमुनेः स्तवनं यः पापठीति शठतामपहाय । विश्रधातनविधौ पटिमानं तस्य विश्रति दशापि दिगीशाः ११ ॥ इति श्रीऋषभजिनस्तवनं दशदिक्पाल्स्तुतिगर्भम् ॥

श्री।

श्रीविजयसेनसूरिपरमगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीअजितजिनस्तवनम्।

विश्वेश्वर मथितमन्मथभूपमानं
देवं क्षमातिशयसंश्रितभूपमानम् ।
तीर्थाधिराजमजितं जितशत्रुजान
श्रीत्या स्तवीमि यमकैर्जितशत्रुजातम् ॥ १ ॥

क्षमाप्रकर्षधरणशील राज्यलक्ष्मीवान् । शक्तक ज्ञान अन्वर्थं दीप्त निधनरिहत । अथवाऽनन्त कमलं लाञ्छनभूतम् सितम् । पृथ्वीभरभारकम् । श्रीलक्ष्मीसहचरो विष्णुः श्रयते स याम्यत्वेन सेवते ॥ ९ ॥ स पूर्वोक्तगुणविश्विष्ट ऋषभ नोऽस्माकं आत्मनेवाऽवगतत्वाश्विवलोकैश्वर्यभाक् । अपाई पुद्रलपरावतशेषससारिजीवे अद्यं कये ज्ञेया(²) खयभू ब्रद्धालोकस्य दशमदिश ईश खामी । राजहस स्वंवाहनमा-श्रिततया शासनस्य सकल सुखं करोतु ॥ १० ॥

प्रायोऽशुद्धेयमवचूरि प्रत्यन्तराभावाद् यथादृष्टमुत्तारिताऽत संशोधनीयाः

॥ इति श्रीऋषमदेवस्तवावचूरि.॥

विज्ञानरागविकलङ्कदशान्तमोह-विज्ञानरागविकलङ्कदशान्तमोहः।

त्वामुझसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः

सम्यक् प्रणम्य न लभनित कदाचनाऽपि ॥ २ ॥

आनन्दकन्द्लितमानसदैवतेन

स्तोतव्य यः सुरपुरन्ध्रिकटाक्षपाशः ।

आनन्दकन्द्लितमानसदैवतेन

त्वामेव वीरमपहाय न मन्मथोऽन्यः ॥ ३ ॥

राजन्मदेवरमणीरुचिराजितारं

नानाविधं वपुपि भूषणमुद्रहन्ती।

नाऽचुक्षुभज्जिन भवन्तमुदारकान्ति

राजन्मदेवरमणीरुचिराजितारम् ॥ ४ ॥

मीमे भवेऽत्र जितशत्रुनरेन्द्रवंश-कासारतामरसभाजितहेमदीते ।

कासारतामरसभाजितहेमदीप्ते

स्वामिन् विमोच्य तव दर्शनमेकमन्या ॥ ५॥

त्वय्यात्मवृत्तिमकरोज्जनताजनानां

यावहभेत तरसामहितासदक्षे।

किं कौतुकं दिवि शिवेऽपि सुखिश्रयं सा यावहभेततरसा महितासदक्षे ॥ ६ ॥

व्यापारिता स्तुतिविधौ तव कोविदैः स्वा

कां कां करोति कमलां विगलत्कलङ्काम्।

नागेन धीरतरलाञ्कितविप्रहस्य नागेन धीरतर छाञ्छितविष्रहस्य ॥ ७ ॥ सत्पादराजितसमानवकामदारो सत्पाद्राजितसमानवकामदारो । सत्पादराजितसमानवकामदारो सत्पादराजितसमान व कामदारो ॥ ८ ॥ नत्वाभवन्निह तमोहरणं भवेर कल्याणगौरवपुष यतयो गतेते । कस्याणगौरवपुष यतयोगतेते नत्वा भवन्निह तमोहरणं भवेरम् ॥ ९ ॥ शं वर्द्धिनं दितमल प्रमदादराग शंवर्द्धिनंदितमलं प्रमदादराग । मन्देतरा ममलतोयमदं भवन्तं मन्देतराममळतोयमद भवन्तम् ॥ १० ॥ ज्ञान ददाननय सज्जनता प्रकाश-मानन्दिता गजगते हतमोहराज। ज्ञान ददाननय सज्जनतां प्रकाश मानं दितां गजगते हतमोहराज ॥ ११ ॥ सपन्नकामलसदागमनाभिभूत भावारितापवितिकारसभारतीते । भव्याय देहितरसा तरसा प्रसिद्ध भूमानमत्रभवतीः कमलायताक्ष ॥ १२ ॥ संपन्नकामलसदागमनामिभूत भावा रितापवितिकारसभारतीते ।

भव्याय देहि तरसा तरसा प्रसिद्ध

भूमान मन्नभवतीः कमलायताक्ष ॥१३॥ महायमकम् ॥

अस्मारि येन नहि सर्परमानिवासः

प्रीत्या भवान् प्रथितकीर्त्तिरमानिवासः ।

सपद्यतां कथमिवाऽत्र नरो गतापत्

स्वामिन् विधृतविनमज्जनरोगताप ॥ १४ ॥

माराजितं भुवनरक्षणबद्धकक्ष-

माराजित 'जिनपतिं प्रतिनम्रतां यः ।

माराजितं प्रविततं लभते स राज्य-

माराजित त्रितजयश्चपयामदीक्षः ॥ १५

या निर्मलेन जनतामनसारसेन

देवार्चिताङ्कियुग सज्जनसारसेन ।

आज्ञाविधौ भवति तेनलसारसेन

वम्भ्राम्यते भवसरखतिसारसेन ॥ १६ ॥

आख्यातमीश भवता भवतापतप्त

भव्याङ्गिचन्द्नरस नरसङ्घमुख्याः ।

केचिन् कृपारसमयं समय शरण्य

भव्या व्रजन्ति शरणं शरणं गुणानाम् ॥ १७ ॥

दृष्ट्रा तवास्यमकलङ्कमलानिशान्तं

शान्तं दशोरमृतमात्मगतं महर्षे ।

हर्षेरिताश्चसिललप्रवहैः कदाहं

दाहं भवाग्निजनितं प्रशमं नयामि ॥ १८ ॥

पञ्चाशदञ्चितचतुःशतचापमानं

हेम्नः सृजन्तमभिरामरुचापमानम् ।

विश्वाधिपंकपरिशोषणधर्मरिश्मं
विश्वाधिपं शरणमेष जनो गतस्त्वाम् ॥ १९ ॥
स्तोत्रे तवाऽत्र यमकैर्यमकैरवेन्दो
पुण्यं यदार्जि सुरसे सुरसेव्यद्यद्ये ।
तेनैधि मे कृतभवान्त भवान्तरेऽपि
स्वामी त्वमेव शमिना शमिनान्तरारो ॥ २० ॥
यं त्रैलोक्यपितस्तव स्तवमिमं संस्तद्यवान् मुग्धधीरप्याचार्य जिनप्रभः श्रवणयोरानिन्दिनिस्यन्दिनम् ।
भक्तिव्यक्तिरङ्गरिङ्गसनसं पुंसाममु सादरं
पापः पापठतां प्रयाति विलयं ससारनामा रिपुः ॥२१॥

इति श्रीअजितनाथस्तवनम् ॥

पं॰ देवविजयगणिलिखितम् , सभाश्रङ्गारहार-मुनिज्ञानविजयपठनार्थमिति भद्रम् । अथ ऋषभजिनस्तवनम् ।

त्रैलोक्यलोककुलकिष्पतकस्पनैककरपदुम क्रयनमित्रदशाधिनाथम् ।
भक्ता भजध्वमिरिहंकुकुरङ्गनाथ
भोभो जना ऋषभनाथमनाथनाथम् ॥ १ ॥
चक्रचिरत्रशुचिदर्शनसुप्रधानज्ञानश्रियं वितरणे रजताद्रिनाथम् ।
आराधयध्वमुरुधैर्यजिताद्रिनाथं
भोभो जना ऋषभनाथमनाथनाथम् ॥ २ ॥

सौभाग्यभाग्यकमलाकमलायमानानिद्राननाकृतिनिरस्तिनशिषानाथम् ।
स्वानैः स्मरण्वमिषमारुतनामनाथं
भोभो जना ऋषभनाथमनाथनाथम् ॥ ३ ॥
विद्युत्प्रचण्डरुचिद्ण्डद्वाग्निपिण्डजैत्रप्रतापभरभग्नदिवाधिनाथम् ।
नित्यं नमध्वमुद्याव्धिजलाधिनाथं
भोभो जना ऋषभनाथमनाथनाथम् ॥ ४ ॥
श्रीऋषभनाथ नामप्रसुः प्रभूतप्रसुत्वगुणधाम ।

श्राऋषभनाथ नामप्रमुः प्रमूतप्रमुत्वगुणधाम । इति मेदपाटमुकुटः स्तुतो जयतु कामकामकुटः ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीऋषभजिनस्तवनम् ॥

अथ श्रीजाउरमण्डनशान्तिजिनस्तवनम् ।
कल्याणकारणमकारणशान्तिहेतुं
सेतुं विपत्तिजलधौ कलधौतकेतुम् ।
सन्तापपापपवनाशनवैनतेयं
श्रीयोगिनीपुरपुरन्दरमाचिरेयम् ॥ १ ॥
व्याकोशचन्पकमणीवकगौरगात्रं
पात्रं प्रभूतमहसां महसाममात्रम् ।
श्रीसिद्धिसिद्धिपुरपद्धितसौरभेयं
श्रीयोगिनीपुरपुरन्दरमाचिरेयम् ॥ २ ॥
सिण्यात्वमन्मथतमोहरणोष्णभासं
निस्सामसाम्यसिलेलेशसुसीमभासम् ।
स्रो. स. ३

माहात्म्यमण्डितमखण्डितपौरुषेयं
श्रीयोगिनीपुरपुरन्दरमाचिरेयम् ॥ ३ ॥
मायामयस्ययभयप्रमयप्रवीणं
धीरध्वनेर्मधुरताधरितेन्द्रवीणम् ।
ध्यायामि विश्वजनवहमनामधेयं
श्रीयोगिनीपुरपुरन्दरमाचिरेयम् ॥ ४ ॥
श्रीजाउरपुरस्थायी सुधापायीश्वरियः ।
शान्तिर्दूरीकृताशान्तः स्तुतोऽस्तु प्रगुणश्रिये ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीजाउरमण्डनशान्तिनायस्तवनम् ॥

नमः स्याद्वादिने । अथ श्रीनेमिजिनस्तवनम् ।

मानेनानूनमानेन नोन्नमुत्रामिमाननम् । नेमिनामानमममं मुनीनामिनमानुमः ॥ १ ॥

#### अवचूरिः ।

मानेनेत्यादि, आनुस स्तुम, के कर्तार <sup>2</sup> वयम्। कं कर्मतापन्नम् <sup>2</sup> मुनी-नामिनम् मुनीन्द्रम्। किमभिधानम् <sup>2</sup> नेमिनामानम् जिनम्। पुन किविशिष्टम् <sup>2</sup> उन्दी क्टेदने इत्यस्य धातो न नुभ न क्टिन्न नाकान्तमित्यर्थं। केन <sup>2</sup> मानेन अहङ्कारेण, किविशिष्टेन <sup>2</sup> अनुनमानेन अतुच्छप्रमाणेन, पुन किविधम् <sup>2</sup> उन्ना-मिमाननम्। उन्नामिन उत्सार्पणी मानना पूजा यस्य स । पुन. किविशिष्टम् <sup>2</sup> असमम् निर्मममित्यर्थः ॥ १॥ नानामानामनिम्नाना ममानानामनामिनाम् । नामिनेनामिना मोमे नेमिनाभ्रे नमोनमः ॥ २ ॥ मानेनोन्नामिनं नाम ननानिम्न ममानने । ननु नेमिममी मेन्स्र मोमानामनमन्त्रिनाः ॥ ३ ॥ मिन्नमन्मनामानि मानिनीमाननोन्मनाः । नानानामी मनन्नेमि मनोमनिममानिनाम् ॥ ४ ॥ मनो मुन्निम्नन नृतमुन्नमन्माननो ननम् । नुत्रमेनोमुनानेमिनाम्नाममन् ॥ ५ ॥ नुत्रमेनोमुनानेमिनाम्नाममन् ॥ ५ ॥

नानामानेत्यादि, नमोनम नमो नमस्कारोऽस्तु । प्रकर्षेण, वीप्साया द्वित्वम् । कस्मै <sup>१</sup> नेमिनान्ने नेमिस्वामिनेऽभियानाय । किविधाय <sup>१</sup> न्यकरणशीलाय । केषाम् <sup>१</sup> नानामानाम् नानाविधानाम् । आमा व्यावयस्ते-पाम् । किविधानाम् <sup>१</sup> अनिम्नाना उत्कटाना । पुन किविधानाम् <sup>१</sup> अनामिना नामितुमराक्यानाम् । किंविवाय <sup>१</sup> अव रक्षण इत्यस्य वातो उमेरकाय । केषाम् <sup>३</sup> नामिना प्रणतानामित्यर्थ ॥ २ ॥ माने इत्यादि, अनमन नमस्कुर्वन्ति स्म, के कर्त्तार १ अमा इना खामिन . क १ नेमिनम् । निन्वत्याक्षेपे । कासामिना ! मेनामोमानाम्-मेना मेनकाख्या अप्सरा मा लक्ष्मी उमा गौरी तासाम् पुरन्दर-श्रीपतिराङ्करा इति भाव । किविशिष्टम् <sup>१</sup> नेमिन उन्नामिन, न उत्सिक्तं, क <sup>१</sup> माने पूजायाम्, नामेति प्राकार्ये । पुनरिप किविवम् र न न अनिम्नम् । अपि तु अनिम्नमेव। अदानमेव। क्र ? अमानने अपूजायामित्यर्थ ॥३॥ मिन्नेति, ना पुरुष, नामाप्रकारम , मनन मानया सा । क 2 कर्मतापन्नम 2 इमं नेमिम् । किप्रकारम् 2 मनोमनोम । अम इम इलस्य धातो । आमिमी कर्मतापन्नम् । अमित गच्छतीवि हृद्यवृत्तीनाम् । केषाम् <sup>2</sup> आनिनाम् । आना प्राणा विद्यन्ते येषा प्राणिनाम् । ना किविध र मनेत्यादि पूर्वार्द्धम्। मा लक्ष्मी मन्यन्ते मामानिन्य अतथ मिनाना स्निग्वाना सन्मानाना अव्यक्तमलपन्तीना, मा। मानिनीना मनखनीना मान-नमनुभवनम् तत्र उन्मना उत्कठित इत्यर्थ ॥ ४ ॥ मानो इत्यादि, मणुदन्त -प्रेरणे, इलास्य धातो नन्नम् क्षिप्तम् । किं तत् १ एन पापम् । केन १ अमुना नेमिना । आम्रानेन अम्राना अभ्यसनम् पुन् पुनक्त्वारणं तेन । कं अनुरुक्षी- नोनमुन्मानमानेन मुनीनानेममाननम् ।

मीनानमिं नमन्नेमिमनूनामामिमीममाम् ॥ ६ ॥

मुनीनमेनोमीनानां निमाने नेमिमानिनम् ।

नेमिनामानमानाना ममो मान पृमुं नमः ॥ ७ ॥

नेमीनमननं नेमिनमनं नेमिमाननम् ।

नेमिनान्नो न नान्नानमानानूनममी मम ॥ ८ ॥

इति स्तुर्ति ये पुरतः पठन्ति श्रीनेमिनो व्यञ्जनयुग्मसिद्धाम् ।

श्रीवर्द्धमानोद्यशाळिनस्ते स्युः सिद्धिवध्वाः परिभोगयोग्याः ॥९॥

कुल <sup>१</sup> मा। एन किविध <sup>१</sup> मनोमुन्निमन्नम मनो मनसा मदहस्त निम्नयति अल्पी-करोति । पुन किंविधम् १ उन्नमान्माननोननम् , उन्नमन्ती उत्सर्पन्ती मानना पुजना ऊनयति लंघनालर्थम् ॥ ५ ॥ नोनेत्यादि, ना पुरुष , अम इम इत्यस धातो आमिमाम आजगाम प्राप । काम् ? मा लक्ष्मीम् । किंविशिष्टाम् ? अनुना सम्पूर्णाम् । किकुर्वन्  $^2$  क नेमि  $^2$  किंविध  $^2$  न ऊनं महिवन्  $(^2)$  क नेमि  $^2$ किंविधम् १ न ऊनं न रहितम् । केन १ उन्मानमानेन जलद्रोण अर्द्धभारम् । ''समइ समुसिओ अ जो नवओ माणुम्माणुवमाण इय भणियं जिणवरिंदेहि'' इति-वचनात् प्रमाणविशेषेण । किविवम् ' मुनीनामेनन, मुनीना सप्तर्षीणा इनः स्वामी चन्द्र तद्वदनेमाऽखण्डा मा लक्ष्मीर्थस्य तत्। एवंविधमानन मुख यस्य। तथा मानइ हिंसाया धातोमीनीन हिंसन कमीमेल्यर्थ ॥ ६ ॥ मुनीनेत्यादि, असु नेमिनामान मुनीनं मन त्व इति सम्बन्य । तथा एनासि कल्मपाण्येव मीना मत्स्यास्तेषा निमाने हनने नेमि चक्रधारामात्मान मन्यन्ते ते एनोमीनानाम् नि-माने । नेमिमानिनम् पुन किंविधम् १ मुर्वी मनवन्धने इलस्य वातो , अमोमानन अबन्धकम् । वेषाम् <sup>१</sup> आनानाम् द्शविवप्राणाना क्षीणकर्मत्वादित्यर्थ ॥ ७ ॥ नेमीनेत्यादि, नूनं निश्चितं मम अमा आना प्राणा जीवित मनिनान्यर्थ यत् किं <sup>2</sup> नेमीनस्य नेमिखामिन , नमनं स्मरणं नेमीनमननम् । तथा नेमेर्नमन नित त नेमिनमन नेमे मनिन पूजनम् नेमिमानन ने द्वी नन्यी प्रकृतमिखर्थं गमयत इति नेमिनाम्न आम्नान । पुन पुनः अभ्यसन उत्कीर्तनमित्यर्थ ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीनेमिनाथस्तवनावचूणि समाप्ता ॥

अथ श्रीशक्केश्वरपार्श्वजिनस्तवनम् । ऐकारस्पृतिसावधानमनसा स्तोतुं प्रवर्ते महा-मोहापोहपरायणं जनमनोऽमीष्टार्थसार्यप्रवम् । श्रीराङ्केश्वरभूषणं भगवताममेसरं वासव-श्रेणीवेणिमिलत्त्रसूनपटलीमाध्वीकघौतक्रमम् ॥ १ ॥ मूर्तिस्ते जिनराज ! राजति जगहारिद्यविद्राविणी स्वर्योवित्रयनोन्मदालिपटलीपेपीयमानप्रभा । शारीरान्तरदुःखतापजनितं खेदं नयन्ती व्ययं विः कल्पतरोरिव त्रिभुवनप्रख्यातसौरभ्यभूः ॥ २ ॥ कामं दर्शनतोऽपि मन्नयनयोरुहासमातन्वती मचेतःकुमुदं विकाशंयितुंमप्यहाय बद्धादरा । मद्यानार्णवपूरपूरणपदुः स्वामिस्तवोहासिनी मूर्तिः किञ्चन चन्द्रकान्तलहरीप्रागलभ्यमभ्यस्यति ॥ ३॥ मूर्त्तिस्ते महनीयमोहमदिरोद्गारावघूर्णहृशां व्याक्षेपं परमौषधीव नियतं निर्नाशयन्यञ्जसा । येषां लोचनगोचराश्चिरमभूदोमाञ्चपुष्पाचिताः ते किंनाम न नाम(<sup>१</sup>)वामैनयनालावण्यलक्ष्मीजुषः ॥ ४ ॥ मृत्तिंस्ते स्नपनैर्न विश्रमभरैः सांवर्त्तिकैश्रुश्लुभे पौछोमीचललोचनाक्वलमिलद्भूभद्गसंसर्गिमिः । आविभ्रत्कमठोपसर्गसहनीं धेर्यप्रधानक्षमां खामिसात्किममन्दमन्दरगिरिस्पद्धीसमृद्धादरा ॥ ५ ॥ धाम व्यायसि यत् पुरा त्रिजगतीधामातिशाधि स्फुरन् तत्सङ्गान्तिवशादिवेयमनिशं मृर्त्तिस्तवोद्योतिनी ।

न व्यापृतं येष्वमृतं वचस्ते रागाहिवंशोपहता जनास्ते । आः कामनिद्याप्रिनिमग्नकाया मस्यीभवन्तीहं भवरमशाने॥१६॥ त्वमैकतः कर्मविषं करोषि कृशं सृशं चाऽन्यत एव कामः। **पीडाकृता म**य्यमुना स**है**च क्रीडाक्रमः कारुणिकस्य कस्ते <sup>१</sup> ॥१०॥ किः कुळाचार्य इ्वाऽयमार्यमर्याद्या यन्नितमप्यतसम् । अमुं जनं नाथ ! नयत्यविद्याजनङ्गमासङ्गमनिखपस्त्वम् ॥१८॥ निशामिमां मोहमयीं हिमत्तीं मूर्त्त्यन्तरे नाथ ! कली प्रवृत्ते । नेष्यन्ति मर्स्याः कथमर्त्तिभाजी भवत्पद्ध्यानकृशानुशूत्याः १९ उमे कलौ भीष्मतयाऽवतीर्णे क्षामा ममाशासरितस्तदीश !। तत्पूरमेताः करुणाम्बुपूरं वर्षन्तु वर्षो इव दृष्टयस्ते ॥ २० ॥ निर्णीतभाग्यस्तव दर्शनेन भक्तौ भवान् सानुभवश्च साक्षी। नैसर्गिकी ते करुणा जगत्सु तथापि नाप्नोमि किमीप्सितानि <sup>१</sup>२१ त्रियापि न प्रौढतया प्रहीणे प्रेमार्द्रमेषा मयि वर्त्तते श्रीः । तद्सि योगैः सुभगम्भविष्णुर्भवन्मतोक्तैर्भवताद्विघ्नम् ॥ २२ ॥ देव ! त्वदुक्ताञ्जनशुद्धदृष्टिः पद्मयाम्यहं तत्त्वनिधीन्नवाऽपि । श्लोमेण रागादिभुजङ्गमानां यथातथं किन्तु न मे प्रवृत्तिः ॥२३॥ अनास्पदं नाथ ! बदीहितानां यज्ञान्तरैर्वैरिमिरत्र दूये । खामिनुपेक्षा मयि सेयमस्तु न चेत् प्रमुत्वप्रतिपन्थिनी ते ॥२४॥ अदो मम क्षेत्रसहस्रमीश भृशं भवत्यागिययं ! धुनोति । त्वद्वस्दनानन्दरसामृतानामनृप्तिरेका तु करोति मन्दाम् ॥२५॥ तवोपदेशेऽपि भवाम्बुराशौ दुरासदं देव ! चरित्ररक्षम् । परःसहसाः परितस्तदीश ! रागावियादांसि तदन्तरायः ॥२६॥ विकान्तमन्तर्द्विषतामनन्तमहं तु तद्वक्तमनीसरोऽसि ।

न मे न विद्वानंसिदुःसमामिस्तदाळजाळामिरळं कथामिः ॥२७॥
ध्यानानळेन ज्वळता प्रकामं दृग्वेषु दुष्कमंसु मे मुनीझ ! ।
इमास्त्वदाळोकनहर्षजन्मा आपो निवापाञ्चळयो मवन्तु ॥२८॥
विजित्य रागादिरिपूनुपेत्य स्वधाम विद्यावनितासहायः ।
तत्ते प्रसादात् परमोपदेशपीयूषपानोत्सवमाचरेयम् ॥ २९ ॥
वदावदातैर्भवदागमानां वाग्मेपजै रागरुजं निवर्त्य ।
कदा मया प्रौढसमाधिळक्ष्मीर्निवेक्ष्यते निर्वृतिनिर्विशेषा ॥३०॥
रागादिहञ्यानि मुदुर्छिहाने ध्यानानळे साक्षिणि केवळश्रीः ।
कळत्रतामेष्यति मे कदेषा वपुर्ञ्यपायेऽप्यनुयायिनी या ॥३१॥
अभूवमीश ! ज्यपदेशवर्णेः सूरप्रभः किन्तु तदा प्रसीद ।
यथाऽस्तरागादितमःसमूहः स्फुरन्महाः स्यामहमर्थतोऽपि ॥३२॥
इत्थं स्तोत्रमर्यौ निशम्य करुणाकूपार । पार्श्वप्रभो !

विश्वव्यापिविषद् व्यपोह नविधिव्यप्रोऽपि विज्ञापनाम् । देव ! स्तम्भनकेश ! केवलकलासीमन्तिनीसङ्गतां स्वामिन् ! मां नय सिद्धिसौधवलभीनिर्यृहपर्यन्तिकाम् ॥३३॥ ॥ इति श्रीस्तम्भनकेशपर्श्वजिनस्तवनम् ॥

श्रीः ।

अध श्रीपार्श्वजिनस्तवनम् ।

चरणकमलं श्रीबाग्देग्याः प्रसादपरं सतां रुचिरमतिदं मत्वा नत्वा मुदा विद्विताञ्जितिः ।

निजहृदि गतं कृत्वा श्रीमद्वरोरिमधाजपं शिवसुखकरं श्रीवासेयं नये स्तुतिगोचरम् ॥ १ ॥ **कुश**लकुसुमक्रीडारामप्रवर्द्धनवारिदो भुवनजनताप्राणत्राणप्रधानकृपाम्बुधिः । वद्नशतभृत्प्रादुर्भूतप्रभृतप्रभाभरो जिनपतिरसौ श्रीमत्पार्श्वो ददातु सुखं सताम् ॥ २ ॥ तुरगवद्**नै**र्गीतस्फीतस्फुरच्छुचिसद्यशा विमलमतिभिर्धातः प्रातर्महर्षिभिराद्रात् । वचनरचनामाधुर्येणाऽधरीकृतसत्सुधा-मधुरिमगुणो योऽसौ पार्थः श्रिये भवतान्मम ॥ ३ ॥ पदसरसिजं देवाः सेवाविधानविचक्षणा विकचकमछैर्यस्याऽभीक्षणं यजन्ति जिनेशितः। स्फुटगुणगणान् स्मारं स्मारं नमन्ति च भूरपृशः सकलभविनां वामेयोऽसौ श्रियेऽस्त दिनागमे ॥ ४ ॥ भवति च नृणां यन्माहात्म्यान्महोदयभूषितात् द्विरद्तुरगक्षोणिर्योषायुता कमलाचला । स्फ़रदसि नभोनीलाम्भोजप्रकारतनुच्छविं सुरमणिनिभं तं श्रीपार्श्वं प्रणौमि सुखाप्तये ॥ ५ ॥

सकलमनुजा नामं नामं यदीह पदाम्बुजम् । अभिनवयशो गाय गायं प्रमोद्मुपागता भवभवमहादुःखं त्यक्त्वा भवन्त्यजरामराः ॥ ६ ॥

श्रवणपुटकैः पायं पायं वचोऽमृतमुत्तमं

जगित सकले योऽर्हन् दत्वा मुदा वरवार्षिकं पदरज इवाऽत्याक्षीद्राज्यं क्षणेन च दुस्त्यजम्। उपशमरसाम्भोधिबीधिप्रदो व्रतमप्रदीत् जिनदिनकरो वामेयोऽसौ प्रबोधकरोऽस्त नः ॥ ७॥

कमठविहितज्वालाजिह्नप्रतप्ततनुः फणि-

र्घरणपतितां यस्यालोकाद्गतः परसंसृतौ ।
स्फुरित महिमा [तत्रा]ऽद्यापि प्रवृद्धकलौ युगे
भवभयभिदो वामेयोऽसौ स एव भवे भवे ॥ ८ ॥

इस्रष्टकं प्रेमकरं प्रभाते

पार्श्वप्रभोर्ये मनुजाः स्मरन्ति । देहे च गेहेऽपि भवन्ति तेषां

श्रियः समाना सतते नराणाम् ॥ ९ ॥

इत्थं स्तुतः सकलकामितकृत् सुपार्थः सूरीशितुर्विजयराजगुरोश्च राज्ये।

प्राज्ञप्रधानगुणतो विजयस्य शिष्य-

मानेन भक्तिभरतो मधुपूर्णिमायाम् ॥ १० ॥

॥ इति पार्श्वजिनस्तवनम् ॥

### अथ श्रीकरहेडापार्श्वजिनस्तवनम् ।



त्रोबै:प्रभावः प्रसरीसरीति प्रभोः प्रभाणासिव यस्य भर्त्तः । कालिन्दिकाकजलकान्तकेशः सः श्रीकरः श्रीकरहेडकेशः ॥ १ ॥

यस्येशितुर्मुख्रिति नैव पार्श्व विपत्तिवीरु चिति शिक्षपार्थम् ।
पार्थः सदीद्यंजितालकेशः स श्रीकरः श्रीकरहेडकेशः ॥ २ ॥
यदीयमूर्तिः सुरसीरमेया चित्रं प्रसृतेहयदास्तिकादीन् ।
महोद्यानन्ददयान्धिकेशः स श्रीकरः श्रीकरहेडकेशः ॥ ३ ॥
मूर्ति यदीयां दिविषल्लावन् करोति नित्यं कृतिकामितार्थम् ।
गाम्मीर्थसन्तर्ज्ञितसर्वकेशः स श्रीकरः श्रीकरहेडकेशः ॥ ४ ॥
इत्यं स्तुतः श्रीकरहेडनामा प्रमुः प्रभृतप्रभुतामिरामः ।
श्रीपार्श्वविश्वत्रयराद् प्रकामकामान् प्रकुर्यात् प्रगुणर्द्धिधाम ॥ ५ ॥

॥ इति करहेडापार्श्वनाथस्तोत्रम् ॥

# अथ करहेटकपार्श्वजिनस्तवनम् ।

स्वामित्रमन्नरसुरासुरमौिलमौिलेरत्नप्रभापटलपाटिलताङ्किपद्म ।
पार्श्वप्रभो ! भुवनभासनभास्कर ! त्वामानौम्यमानबहुमानमहं महेरा ! ॥ १ ॥
श्रीअश्वसेननरनाथकुलावतंस !
वामावरोदरसरोवरराजहंस ! ।
भव्याङ्गिमानसमहार्णवपूर्णचन्द्र !
कस्त्वां न नौति जिननायक ! वीततन्द्र ! ॥ २ ॥
विश्वत्रयासिहरणप्रवण ! प्रवीण !
विश्वत्रयीमथनमन्मथमावहीन ! ।

विश्वत्रयीसकलमञ्जलदानदक्षः! विश्वत्रयोद्धरणधीर ! सरोरुहाक्ष ! ॥ ३ ॥ संसारवारिनिधितारणयानपात्र! त्रायस्व विश्वमस्त्रिलं गुणरत्नपात्र !। कीर्त्तिप्रतापपरितर्जितपुष्पद्न्तः ! पार्श्वप्रभो ! भुवनभूषण । पुष्पद्न्त ! ॥ ४ ॥ देव । त्वदङ्गमहसा सहसा जितेव सूर्याङ्गजा जलभर वहते हतेष्यी। त्रैलोक्यलोकमहितस्य हितस्य सर्व-सत्त्वेषु ते कथय को नहि किङ्करोस्ति ?॥ ५॥ ध्यानानलेन भवता भुवनाधिनाथ ! कर्मेन्धनं निधनमाप्यत पार्श्वनाथ !। त्वन्मूर्मि नागपतिसप्तफणामिषेण तेनैव धूमलहरी लसति प्रकामम् ॥ ६ ॥ खामित्रशोकतरुरेष जनानशेषान धर्म दिशन्निव खैरिलना करोति। प्राज्यप्रभावभवनस्य भवादृशस्य सद्रान्न के विमतयोऽपि भवन्ति तज्ज्ञाः ॥ ७ ॥ मन्ये पुरस्तव विकस्वरपञ्चवर्ण-जानुप्रमाणकुसुमप्रकरच्छलेन । विश्वाधिपस्य भवतो भयतः सारेणाऽ-मुच्यन्त पञ्चविशिखाः सविषादमीश ॥ ८॥

दोषाकलङ्कजडताश्रयिणः सुधांशोः साम्यं कथं भवतु ते वदनस्य देव !। नित्यं श्रियः कुलगृहस्य हि यस्य गाव-स्ताप जनस्य समयन्ति सुधायमानाः ॥ ९ ॥ त्रैलोक्यलोचनसुधाञ्जन <sup>!</sup> चारुरूप <sup>!</sup> चन्द्रांशुचारुचमराविहरुत्तरन्ती । मौलेगिरेरिव नदी जलपूरपूर्णा पार्श्वद्वयेऽपि तत्र देव विभाति शुभ्रा ॥ १० ॥ भित्वा विभो <sup>।</sup> नरसुरासुरमम्पदोऽसौ सिहः सुवर्णमणिनिर्मितमासन ते । मश्रित्य विज्ञपयतीव यथा भवाव्वे-र्मा नाथ ! तारय पशु पशुजात्यपेतम् ॥ ११ ॥ सम्भावयामि भवतस्ततुसम्भवेन भामण्डलेन शितिना जिन ! भामुरेण । पूर्ण नभस्तलिमद सकलं यदीति नो तत्कथं नरकतापमिद वभूव ॥ १२ ॥ व्योमिश्वतिख्वदशदुनदुभिरेप हृदाः पुंसां नद्त्रिति विभो ! वदतीव नित्यम् । भो भो जगत्रयपतिर्जगदर्धवेदी नाऽतः परोऽस्ति भुवने तदम् श्रयध्वम् ॥ १३ ॥ लोकत्रयैकतिलक प्रणमन्दामं ये

ते कीर्त्तिकेवलशिवत्रयमाश्रयन्ते ।

कुन्देन्दुसुन्द्रतरं त्रिजंगज्जनानां
छत्रत्रयं तव निवेद्यतीव देव ! ॥ १४ ॥
कुन्दावदातयशसं भगवन् । भवन्तं
भिन्नेन्द्रनीलमणिनिर्मलकायकान्तिम् ।
कारूण्यपुण्यहृद्यं (हृदि यो ) विभित्ते
यान्ति क्षणेन विषदः क्षयमीश । तस्य ॥ १५ ॥
इति श्रीमत्पार्श्व । श्लितवलयविख्यातकरहेटकक्ष्मालङ्कार । त्रिभुवनपते नम्नशिरसाम् ।
सभावं स्तोतॄणा विदलय महामोह्पटलं
घनं कर्मत्रात हर वितर निर्वाणपदवीम् ॥ १६ ॥
॥ इति श्रीकरहेटकपार्श्वदेवस्तव ॥

### अथ घोघामण्डनपार्श्वजिनस्तवः ।

खर्लोकमष्टममभीष्टसुखप्रपूर्णं तूर्णं खपुण्यगणदौकितमाश्रितोऽसि (३) ॥ ३ ॥

च्युत्वा सुकच्छविजये भगवाभरेन्द्र-

विद्याधरः किरणकेगसुनामवेयः (४)।

प्रव्रज्य पुष्करगतः प्रतिमाप्रपन्नो

दृष्टोऽहिनाऽच्युतमगात्(५)गुरुसाम्यशाली ॥ ४ ॥

जम्बूसुगन्धिविजये जितवैरिवर्गः

श्रीवजनाभनृपतिर्यतिताऽधिरूढः (६)।

दु:कर्मपूरितकुरङ्गकभिङ्गविद्धो

थैवेयक(७)त्वमगमः समशत्रुमित्रः ॥ ५ ॥

प्राच्यां विदेहसुरपूर्वपुरे सुवर्ण-

बाहुर्भवानजनि(८)चक्रिरमाभिरामः ।

सिंहोपसर्गमधिसह्य मुनीन्द्रभावे-

ऽभूत् प्राणते दिविसुरो(९)वरभोगयोगः ॥ ६॥

दिव्यानुभावमनुभूय ततोऽवतीर्णो

वाणारसीपुरि जगत्प्रभुतां द्धानः ।

कल्याणकैः कृतमहासुखसविभाग

लोकोत्तरातिशयराजिविराजमानः ॥ ७ ॥

इक्षाकुवशनृपतिप्रभुचाश्वसेन-

वामासुतः कमठद्रमलापहारी।

भोगीन्द्रलाञ्छन<sup>।</sup> मनोरमनीलवर्ण !

पार्श्वप्रभो(१०)! जय चिर जनताशरण्य ! ॥ ८ ॥

पद्मावतीधरणराजनिषेव्यमाण पार्श्वद्वयोत्तम जयाविजयाभिवन्द्य ।

अङ्गीकृतैकनवसण्डसुनामघेयोऽ-प्यासण्डलानत ! सुखं विद्धास्यसण्डम् ॥ ९ ॥

मिथ्यादृशोऽपि भगवम् । भवदाधिपत्यं दृष्टा भवन्ति सुदृशो लघुकर्मकास्ते ।

म्लेच्छादिपामरजना बहुमानयन्ति देवं भवन्तमनिशं प्रकटप्रभावम् ॥ १०॥

काले कलौ लसति सीदित साधुवर्गे कामं खले प्रभवतीह समानुभावात ।

दौरथ्यादिदोषकलुषे श्वितिमण्डलेऽपि त्व जागरूकमहिमा जयसि प्रकामम् ॥ ११॥

कल्पद्यमस्तव पुरः प्रथितोऽल्पदायी चिन्तामणिः स खल्ज काममणुप्रभावः ।

सा कामघेनुरपि कल्पितकीर्त्तिमात्रं स्वर्गीपवर्गसुखदायक <sup>।</sup> विश्ववन्धो ! ॥ १२ ॥

सत्पूजनस्तवनचिन्तनपुण्यकृत्यै-

र्योगत्रयं जिन<sup>।</sup> वपुर्वचनं च चित्तम्।

त्वत्पर्युपास्तिनिरतं कृतिनो ध्रुवं स्यात् श्रद्धानुवोधचरणात्मकयोगशुद्ध्ये ॥ १३ ॥

देव ! त्वदीयचरणप्रणतोत्तमाङ्ग-सङ्गान्तरेणुकणरक्षितसर्वगात्राः। स्तो. स. ४ पात्रं भवन्ति भविनो न मनागपीह्

चोरारिमारिवधवन्धकदर्थनानाम् ॥ १४ ॥

मिथ्यात्वमोहपटलोपचयादनन्तवृद्ध्याविशुद्धिमुपगच्छत एव देव ।

प्राप्तोऽसि दर्शनपथ कथमप्यधीश ।

माऽतः परं भवममान्तरितः कदाचित् ॥ १५ ॥

पुण्यामोघ सुघोष घोघनगरालङ्कारचूडामणे !

पार्श्व ! श्रीनवखण्डपिण्डित । तमोनिर्नाशभानूद्य ।

एवं बालकचापलं कलयता मौट्यात् त्रिलोकीपितविद्याः किमपि प्रभो त्वमधुना मे बोधिलाभ कुरु ॥१६॥
॥ इति श्रीधोधामण्डनपार्श्वजिनस्तव कृत श्रीज्ञानसागरस्रिमि ॥

## ॥ ऍ ॥ सीमन्धरजिनस्तवनम् ।

श्रेयः श्रीणां निधानं सुमहिमकमलावहरीवारिवाहं
प्राप्तं स्काति चतुः श्रिशदितशयपरमोहोलकहोलपूरैः ।

गार्मं स्काति चतुः श्रिशदितशयपरमोहोलकहोलपूरैः ।

श्रीमन्तं तीर्थप तं त्रिजगदवनत स्तौमि सीमन्धराहृम् ॥१॥
वाणी वाचस्पतीया नहि गरिमवती नाऽपि गीर्देवताया

ब्रह्मा जिह्यायितो नो ऋभुविभुरपि यद्यत्र नाऽलम्भविष्णुः।
स्तोत्रे तत्राऽपि वर्त्तेऽप्रमितगुणवतः स्वामिसीमन्धरस्व
प्रौद्धत्यं तत्र हेतुः प्रखरमुखरतास्कृत्तिकर्णस्त भक्तेः(?) २

उचत्वं पञ्चशत्या स्ववपुषि धनुषां योऽच्येकीत्तिर्विभर्ति तैर्द्वीत्रंशत्प्रमाणैर्मितमथ कवलैः शुद्धमाहारमाह । द्वात्रिंशन्मृटमानं प्रतिकवलमहो पोस्फुरीतीह येषु प्रातर्ध्यातः स मे श्रीजिनपतिरतुलं मङ्गलं पम्फुलीतु ॥ ३॥ पश्चाशद्रक्रिमाने तव मुखकमले केवलालोकहेलि-रङ्गद्वीद्वीदशाङ्की विमलपरिमलालीलभव्यालिमाले। पाय पायं व्यपायं स्फ़रदमृतरस पुण्यपुण्योपदेशं शान्तात्माहं कदा स्थामिति दिवसमुखे ध्यायतो मे श्रिये स्तान्ष्ठ एकैकत्रोरुचोक्षे भरतधरणिजास्ते भवन्त्यष्ट लक्षा दैर्घादायामतश्च द्विशतसमधिकैकोनविंशाः सहस्राः। यस्य त्यैर्मङ्गलानि प्रविदधति मुदा ते नरा धन्यपुण्याः सोऽन्तर्ध्वान्तप्रहन्ता त्रिभुवनतरणिर्मे स्वृतः श्रेयसेस्याः ॥५॥ भावी सीमन्धराऽयं कृतसुकृतभरैर्भास्वरो वासरो मे श्रेयस्पात्री च रात्री त्रिद्शनुत । कदा सा भवित्री धरिज्याम्। यत्राऽऽप्तप्रोक्तसप्तप्रयुतद्शधनुःपात्रपाणिः सुचर्या कुर्या शुद्धान्नपानैस्तव पदकमलोपासनाप्तत्रतोऽहम् ॥ ६ ॥ उन्मन्नाक्षेभजैत्र स्वसमिति कलया ऋौख्रवन्धं ववन्धे-रागारातिस्त्वयोर्व्वीपतिरतिदरतस्त्वां नु तत्सेवतेऽयम् । वेह्नत्किङ्के श्लिवञ्चिच्छलकिरत्तलः पहवैर्लीलहसी-स्तन्नर्नेत्ति प्रसत्यामपि च सुखयति च्छायया ते सदस्यान् ॥७॥ भक्तिप्रहृप्रणम्नामरनरनिकरांस्तात ! चिन्ताव्यतीत-श्रेयःश्रीणां प्रदानैः पृणसि करुणया त्यागलीलाकलां ताम्।

देयाः खां नोपि · · श्विटशतरुगणैर्याचमानैः किमेवं पौष्पी वृष्टिर्यद्ये व्यरचि स जिनपः पातु मां दुःखमार्त्तम्।।८।। पञ्जित्रशहुणी स्यात् स्तनततिरतुला यस्य ते दिव्यगव्याः पौमर्थीप्रार्थ्यसपत् प्रथितिरिप पयः पाप्मभीमोष्मसाधि। आढ्यं माद्यत्रमादा कुमततृणततीश्चख्र्रत्यामिलोके व्यातन्तन्यादनन्ता तरतिमिरहरज्योतिरईन् प्रगेऽसौ ॥९॥ वार्द्धिणोर्शक्षवार्धेरिधत कुलतिकं किन्तु कहोलमाला किम्बोत्ताला मरालावलिरियममला पर्युपास्ते प्रशस्था। यस्योचा चामराली तरलयति न कास्कान् विकल्पावलीमि-विश्वं विन्दुर्जिनेन्दुः स कुशल जलिय में ऽद्य क़लोलयत्वम् १० दीपत्विड् नैकरत्नाङ्करमणिखचित पादपीठप्रतिष्ठ-मध्यारूढं हरीन्द्रामनममरकृत मुक्तिवत्मींदृणन्तम्। अन्तः पर्षत्सतर्षत्रिदशनरवरैर्हर्षकौतूहलोत्कैः प्रेक्ष्य त्वा सेव्यमान जिनवृषभ<sup>!</sup> कदाऽमन्दनन्दि लभे*ऽ*हम्१**१** ॐकारोऽन्तिस्निलोकप्रसृमरमहसा तीव्रतापार्तिहर्त्ता द्धीँकारत्व च नेतर्धृतिमतिविलसत्कीर्त्तिसंपत्ततेस्तत्। स्व तेजो नः प्रदेयात् प्रभुरिति मतितो यन्नु किं द्वादशाऽर्काः शुम्भद्भामण्डलाङ्का दहरहरभज(<sup>१</sup>)च्छ्रेयसे श्रेयसे सः॥१२॥ दुर्योधं क्रोधयोधं झटितिहतहतेत्येषहन्ताऽक्षयन्ता मानादीन् दुर्मथान् यस्त्रिभुवनमथनान्नाथनाथेत्यनाथान् । तज्ञित्ये नाथमेत श्रयत कृतिधयो यस्य दिव्यानकानां वृन्दं गर्जन् दिवीति प्रवद्ति जगतां पातु नस्तीर्थपोऽसौ॥१३॥ योऽधाक्षीद् ध्यानवह्रौ धगधिगतिकृतिप्रोज्ज्वल्रत्कीलमाले रागद्वेपोममोहप्रवलपरिवृदायान् प्रतापप्रचण्डान् ।

तत्कान्तिच्छत्रिका कि स्वशिरसि बिभृषे धारयन् स्वीयमायुः सोऽशीतिं पूर्वछक्षा जिन<sup>।</sup> चतुरिधकां मन्मनः पाहि पापान् १४

यत्रैकत्राऽपि नेतर्भरतयतिततेरास्यपोतान्यहो स्यु-रुक्षं पष्टिः सहस्रास्तद्वुलकमलाकेलिकुद्वकवस्रम् ।

पाणावादाय मध्ये रविमितसद्स धर्मयन्तं वृषाङ्कं चानूरूप्याश्रितं त्यां किठतिशिवसुखं वीक्ष्य भज्या भजन्ते १५

न पुष्कलश्रीः किमु पुष्कलावती पुरी गरीयस्थिष पुण्डरीकिणी।

यो भूषयेस्त्व कुलदोखराधिप-प्रियासनन्दोदरशुक्तिमौक्तिकम् ॥ १६ ॥

त्रातर्जातोऽसि कुन्थोस्त्वमरजिनपतेश्चान्तराले विदेहे भंगाप्रया भाग्यभग्या तदनु शिवगमात् सुत्रतस्यात्तदीक्षः ।

मुक्तिः प्राप्यात्वयेष्यात्युदयजिनपतौ मोक्षमाप्तेऽथ त त्वा प्रातर्नित्यं स्मरन्तः कतिकति कृतिनो नाष्ट्रपृष्टर्द्धयः स्युः॥१०॥

स्तुत्वा त्वां गुरुसोमसुन्दरतरज्योतिष्मती सपद सूरीन्द्रैर्भुनिसुन्दरैरहरहः स्तुत्या श्रयन्ते न के ।

भव्याः श्रीकुलशेखरोज्ज्वलकुलोदन्वत्सुधादीधिति मुक्तिश्रीवरस्त्रशेखरलसभारित्रस्त्रार्च्यताम् ॥ १८ ॥

श्रीसीमन्धरसार्वसिन्धुरधरां शृङ्गारयन्तन्तरां मध्ये पूर्वमहाविदेहविजयश्रीपुष्कलावस्रहम् । एवं त्वां स्तवयन्ननन्तमित् याचे न किञ्चित् परं देयास्त्वा भवमात्मवेभवभुवं सौवांहिसेवारसम् ॥ १९॥ ॥ इति श्रीसीमन्धरस्रामिस्तोत्रं समाप्तं विबुधमण्डन पं० सहजमण्डनगणिकृतम् ॥

## अथ पार्श्वजिनस्तोत्रम्।

नमहेवनागेन्द्रमन्दारमालामरन्दच्छटाधौतपादारिवन्दम्।
परानन्दसन्दर्भलक्ष्मीसनाथं स्तुवे देवचिन्तामणि पार्श्वनाथम् १
तमोराशिवित्रासने वासरेशं हतक्षेशलेशं श्रियां सिन्नवेशम्।
क्रमालीनपद्मावतीप्राणनाथं स्तुवे देवचिन्तामणि पार्श्वनाथं॥२॥
नवश्रीनिवास नवाम्भोजनीलं नतानां स्वश्रीदानदाने सलीलम्।
त्रिलोकस्य पूज्य त्रिलोकस्य नाथं स्तुवे०॥ ३॥
हतव्याधिवेतालभूतादिदोषं वृताशेषपुण्यावलीपुण्यपोषम्।
मुखश्रीपराभूतदोषाधिनाथ स्तुवे०॥ ४॥
नृपस्याश्वसेनस्य वंशेऽवतंस जनानां मनोमानसे राजहंसम्।
प्रभावप्रभावाहिनीसिन्धुनाथं स्तुवे देवचिन्तामणि पार्श्वनाथम् ५
कलो भाविनी कल्पवृक्षोपमानं जगत्पालने सन्ततं सावधानम्।
चिरं मेदपाटस्थितं विश्वनाथं स्तुवे देवचिन्तामणि पार्श्वनाथम् ६
इति नागेन्द्रनरामरवन्दितपदाम्भोजप्रवर्त्तितेजाः।
देवकुलपाटकस्थः स जयति चिन्तामणिः पार्श्वः॥ ७॥

॥ इति देवकुलपाटकमण्डनचिन्तामणिपार्श्वजिनस्तोत्रम् ॥

## अथ श्रीवरकाणकपार्श्वजिनस्तवनम् ।

नमतामितकामितकामघटं, घटनापद्धनोद्यनिधायि नटम् । निजरूपसुरूपतयाऽस्तजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम्।। १।। भजताद्भुतभाग्यभवद्विभवं विभवं भविनां कृतभव्यभवृम् । महिमर्द्धिमहोद्धिमध्यजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम् ॥ २ ॥ महताहतमन्मथभूमिभुजं भुजगावनिवसभस्रम्बभुजम् । परमारकमारनिरासजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम् ॥ ३ ॥ श्रयत श्रितसेवकदौरथ्यहरं हरभूधरवन्धुरकीर्त्तिधरम् । सततत्रिपरीतसमस्तजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम् ॥ ४ ॥ सारत सारणोत्सुकसूरिगणं गणनातिगतुङ्गगुणप्रगुणम् । नतिमात्रनिरस्तजगद्वृजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम् ॥ ५ ॥ कुरुतां नरमान्तरवैरिभरं भरतावनिजं च विभृतिमरम्। प्रणयंतमिम जनमप्यजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम् ॥ ६॥ नुतनित्यनमत्रृपनागनरं नरकादिकपातकवर्णनरम् । यमुनाजलवीचिलसद्वृजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम् ॥ ७ ॥ नयवानतिमार्गमुदारतरं तरसाहतदुर्गतिदुःखदरम्। मनसा वचसा वपुषा वृजिनं वरकाणकराणकपार्श्वजिनम् ॥८॥ श्रीमेद्पाटमरुमण्डलसन्धिदेश श्रेयःप्रवेशवरकाणकसन्निवेशः। इत्थं स्तुतो विजयतां वरकाणनाम श्रीपार्श्वनाथभगवान्गुणरत्नधाम

॥ इति श्रीवरकाणकपार्श्वजिनस्तवनम् ॥

#### अंथ द्याणामण्डनमहावीरजिनस्तवनम् ।

महानम्बद्धाधोदधौ वर्तमानं महामङ्गलालीविधौ वर्द्धमानम् । सुधांधोवधूधोरणीगीयमानं स्तुवे द्याणके श्रीजिनं वर्द्धमानम्।।१।। परत्रद्वापीयृषपीयृषमानं सुकर्पूरकस्तूरिकासन्निभानम्। समुद्भृतसद्भृतभावर्द्धमानं स्तुवे द्याणके श्रीजिनं वर्द्धमानम्।।२।। मदोन्मादमाद्यन्मरुक्षेलिहानं वचोव्यि जतादेसविश्चेयहानम् । पदाब्जापतद्यक्षराट्यातुधानं स्तुवे द्याणके श्रीजिन वर्द्धमानम् ३ महीमण्डपाखण्डलक्ष्मीवितानं समुन्मूलितक्केशवलीवितानम् । नदोन्निद्रजाम्बूनदाम्भोजयानं स्तुवे द्याणके श्रीजिन वर्द्धमानम्४ नरै: किन्नरैर्निर्जे(रजी)रीभूयमान कुक्रमोंर्मिघर्मच्छिदाकायमानम्। सता विन्नविष्वसने सावधानं स्तुवे द्याणके श्रीजिन वर्द्धमानम् ५ सुदृग्जन्तुजीवातुतुल्यावदानं कृतोन्म।दिदुर्वादिवृन्दावदानम् । ावितीर्णद्विजाद्यर्थितार्थप्रदानं स्तुवे द्याणके श्रीजिनं वर्द्धमानम् ६ वियद्वाहिनीवारिवीध्राभिधान स्फुरद्भाग्यसौभाग्यसपत्रिधानम् । जगजागरूकप्रभावप्रधानं स्तुवे द्याणके श्रीजिन वर्द्धमानम्॥७॥ क्षमादश्रवाक्षोदितक्ष्माभिमान मनोनल्पसङ्कल्पकल्पोपमानम् । परिस्फूर्त्तिमत्कीर्त्तिमिर्निस्समान स्तुवे द्याणके श्रीजिन वर्द्धमानम्८ इति चाणकक्षोणिभृद्वर्द्धमानः स्तुतः सद्गुणश्रेणिभिर्वर्द्धमानः । जिनो जीवितस्वामिनामाद्धानश्चिर नन्दतान्नन्दयन्त द्दानः ९

॥ इति श्रीद्याणामण्डनमहावीरस्तवनम् ॥
 पं ० उदयविजयगणिनाऽलेखि सखेडानगरे इति मङ्गलम् ।

# वन्दे मुदा श्रीगुरुपादपश्चम् । अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवनम् ।

सिद्ध हृदयनिरुद्धं बुद्ध ध्यानैर्लताभिरिव वृक्षम् । अतिशयमिहमानक्षं वन्दे वामेयसुरवृक्षम् ॥ १ ॥ जिनमिह नवसमवक्षं भवप्रतियक्षं च सर्वगुणलक्षम् । केवलरमाकटाक्ष कुरु पक्षे दक्ष ! भवसमरे ॥ २ ॥ समतिसंयतिसन्तितसम्मतिदुर्गतिहं शोचनमोचन केवललोचन दर्शनटम् ।

#### अवचृरिः

वामेयसुरवृक्ष श्रीपार्श्वजिनकल्पद्वम अह वन्दे प्रणमामि इति सम्बन्ध । किरूपं वामेयम्! सिद्ध सिद्धसर्वकार्यम् । पुन किविशिष्टम् १ हृदयनिरुद्ध चिते गुम्फि-तम् । के १ बुद्धप्यानै बुद्धा आचार्यादि परमा योगीन्द्रास्तेषा ध्यानै । कामिरिव कम् इव र यथा लतामिरुद्ध वृक्ष श्रीवीरज्ञानशालवृक्षं, पुनरपि राजगृहे नगरै भविष्यन् शालिवृक्षतपोत्पादरूप अशोकवृक्ष वा जनो वन्दते । तथा बुद्धः ध्यानै-. रुद्ध जिनमहं वन्द इत्यर्थं । पुन किविशिष्टम् <sup>2</sup> अतिशयाश्वतुर्विशत्, महिमा ध्यातजनसर्वेकार्यसिद्धिकर्तृत्व तेषामाकक्षोऽद्गीकार आसमन्तात् कक्ष वास्थानमित्यर्थ ॥ १ ॥ जिनमिह० हे दक्ष १ पण्डित । जिनमधिकारति पार्श्व-नाथपक्षे साहाय्ये कुरु विदेहि । क 2 भवसमरे ससारसमामे कि ! नता सर्वे यक्षा देवा यस्मे स तम् । पुन भवप्रतिपक्षं ससारवैरिण । पुन किं० सर्वगुणानां रुक्षाणि यत्र स तम् । पुन कि॰ केवललक्ष्म्या कटाक्ष्वाणा यस्मिन् स तम् ॥ २ ॥ समति॰ हे केवललोचन ! हे शोचनमोचन ! शोचनस्य मोचन त्यागो यस्य स तम् तस्य सबो॰ ला जिनम् हृद्ये प्रविधाय कृत्वा बुधा पण्डिताः निजकर्ममलं तथा प्रदहन्ति, इव यथा ग्रुडरसेन्द्र पारद मध्ये मुक्ला नागमल सीसादिमल प्रदहन्ति कनक कुर्वन्तीलर्थ. । किं विशिष्ट लाम् । सम्यग् मतिर्येश ते सम्मत्य सम्मतः त्वां हृदि शुद्धरसेन्द्रमिब प्रविधाय जिनं नागमलं प्रदहन्ति बुधा निजकर्ममलम् ॥ ३ ॥ (सोपानकम्)

कल्याणाम्बुधरो महोदयकरो रोगार्त्तिगर्त्ताहरो मोहोच्छेदकरो जरामरहरो विश्वासकीर्त्ताश्वरः । भग्नानक्षशरोऽहताहिपगरो विध्वस्तजन्मादरो ब्रह्माण्डैकदिवाकरो भवतु मे मित्रं प्रभो! ते गुणः ॥४॥ (काव्यम्)

सकलमुनिजनप्रमोदकं कमठदग्धहरिप्रतिबोधकम् । निखिलभवतमोविरोचनं,नम जिनं जगतीत्रयलोचनम् ॥ ५ ॥

(मागधिका)

करुणाकरणादरणार्णवलोलतरङ्गतर तरुणीरमणीशरणीकृतमन्मथमर्महरम् ।

यश्च ते सयतयश्च निर्मन्थाः सम्मतिसंयतयश्चस्ततेषा सन्ततिः श्रेणिस्तस्या सन्ततिः श्रणाममात्रेण दुर्गति हन्तिति तै स तम्। पुन कि॰ दर्शनदम् सम्यक्खदाः तारम्॥ ३॥ कल्याणाबुज॰ हे प्रभो! तव गुणो जातावेकवचनम्, मे मित्र भवतु भूयात्। कि॰ गुणः ? कल्याणेषु मङ्गलेषु अम्बुधरो मेघ इव। पुन किं! महोदयो मोक्षस्तं करोतीति। पुन कि॰! रोगार्ति रोगपीडा सा एव गर्ता ता हरतीति। पुन कि॰ मोहोच्छेदं मोहनीयवर्मविनाश करोतीति। पुन कि॰ १ जरामरणहरः। विश्वे ब्रह्माण्डे या व्याप्ता कीर्त्तिस्तस्या ईश्वर । पुन कि॰ भमं अनङ्गस्य कामस्य शरो बाणो यस्मात् स तथा तं हत विष्वस्तं अहिएस्य महास-पंस्य गरं विषं येन स । तथा विष्वस्तो जन्मादरो येन। तथा ब्रह्माण्डेकदिवाक्तर सूर्य ॥ ४॥ हे जीव! जिनं पार्श्वनाथ नम कि॰ समस्त्यगेगीन्द्रस्य प्रमोदक आनन्दोत्पादकम्। तथा कमठतापसेन दग्धस्य हरे सर्पस्य प्रतिबोधकम्! तथा समस्तभवतमोऽज्ञानस्य विनाशने विरोचन सूर्य कि॰ जगतीत्रयस्य विश्वत्रयस्य लोजनमिव लो॰।। ५॥ कक्णाकरणा॰ हे प्राणिन्! पारगतं पार्श्वजिन नमः।

अधरीकृतदेवनदीसुत्तरीशुचिगीर्विभवं मद्ये हृद्ये क्षुद्ये तरणेर्नम पारगतम् ॥ ६ ॥ ( आलिक्षनकम्

विश्वेन्दीवरभाखते जिनपते ! त्रैलोक्यवाचस्पते ! शुद्धाचारवते प्रबुद्धमरुते सर्वत्र शोभावते । दुःकर्माद्रिशते युगान्तमरुते निर्लेपतां कुर्वते ब्रह्मज्ञानवते नमो भगवते वामेय ! तुभ्यं यते ! ॥ ७॥ (काव्यम्)

निचितदुरिततिमिरनिकररिवविकसितं सकलसुकृतसुकृतकुमुद्विपिनविधुसमुद्दितम्।

क हृदये, कि॰ सदये करुणायुते । कस्मिन् । सति <sup>2</sup> उदये सति उद्गमे सति, कस्य 2 तरणे सूर्यस्य प्रभाते इत्यर्थ । किं - जिनं, करणाया द्यायाः करण तस्या दरणम् । स एवाऽर्णव समुद्रस्तस्य छोलाश्रपला अतिशयेन तरङ्गाः तरङ्गतरा यत्र स तम तथा तरुणी या रमणी स्त्री तथा शरणीकृतो यो मन्मथ कामस्तस्य मर्म हरतीति । तथा देवनदी गङ्गा, सुत्री शोभना द्रोणी, पवित्रतया विश्वतारणतया च ते है अधरीकृते यया एवंविधा शुचि पवित्रा गीस्तस्या विभवो टक्ष्मीर्थत्र ॥६॥ हे श्रीवामेय! विश्वन्दीवर० हे यते! हे जिनपते! हे त्रैटोक्यवाचरपते! त्रिभुवनगुरो ! तुभ्य नम । किंविशिष्टाय तुभ्यम् ? विश्वसूर्याय । पुन किं० १पवि-त्राचारवते । पुन. किं॰ ? प्रबुद्धदेवाय । पुन किं॰ ? सर्वेज्ञशोभावते । पुन. किं॰ कल्पान्तवायवे, क 2 द कर्मपर्वतराते । किं कुर्वते तुम्यं ? कुर्वते, काम् 2 निर्ले-पता नि कर्मताम् । ब्रह्मज्ञानवते, तथा भगवते परमैश्वर्ययुक्ताय ॥ ७ ॥ निचित-दुरि॰, हे जिन । तव गुणरत्नसमूहगणन अपारं श सुख तनुते विस्तारयति, कि॰? सिन्नितानि सिन्नितानि यानि दु कृतानि तान्येव तिमिराण्यन्धकाराणि तेषां निकरः समृहस्तत्र रविविद्यसितं सूर्यकर्मेव । पुनः किं॰ ? सकळानि समस्तानि यानि सुष्ट कृतानि सुकृतसुकृतानि पुण्यानि तान्येव कुमुदानि तेषां विपिन वनं तत्र विधुसमुदितं चन्द्रोदय इव । पुनः कि ? अरि. शत्रुः, हरि सिंह सर्पो वा, करी अरिहरिहरिकरिसमरसमदरगहनदहनगतं जिन ! तव गुणसुमणिगण नम परेशमिह तनुते ॥८॥ (सगतकं)

भिन्दकन्दे कन्दं ! नन्द्पुण्यकुन्द्वन्द्चन्द्र ! वन्द्बछह् ! दुःक्वतान्त ! विःक्वतान्त ! सुक्वतान्त ! विप्रशांतजनन ! व वांतसर्वधातुजातविश्वजन्तुधातपात ! जिनयशान्तदान्त ! सिद्धिकान्त ! पूतनीळदेहकान्त ! भूवितातसुक्वतशातिदस्त्वं ९ (गाराचक)

जिनमखिलगुणाकरावतार दलितसमस्तमदेन्द्रियार्थवारम ।

हस्ती, समर सप्राम एषा द्वन्द्व. तेषा समन्तो दरो भय स एव गहन वन तत्र दहनगतिरिव वह्निगतिरिव तम् ॥८॥ भंदकंद०, हे भदकन्दकन्द! भन्दानि भद्राणि तान्येव कन्दा मूलानि तत्र कन्द इव, क ददातीति कन्दो मेघ । पुण्यान्येव कुन्दानि पुष्पकुरदानि, तेषा बृन्द समृहस्तत्र चन्द्र इव तस्य स०। तथा हे मन्दबलह ! मन्द शनैश्वरो प्रहविशेपस्तस्य बल पीडा हतीति मन्दबलह तस्य संबोधनम् । तथा है दु कृतान्त ! दु कृत पाप तस्याऽन्तोऽवसान यस्मादु येन वा तस्य सबो-र्थनं ! हे नि कृतान्त ! निर्गत कृतान्तो यमो यसात् तस्य सं । हे सुकृतान्त । स शोभन कृतान्तः सिद्धान्तो यस्य तस्य स०। तथा हे विप्रशान्त जनन! र्प्रशान्तानि जमनानि उत्पत्तयो यस्य तस्य सम्बो । हे वान्तसर्वधातुजातविश्वजन्तु-घातपात ! सर्वधातूना कनकादीना जात समूह तथा विश्वे च ते जन्तुघातपात., वान्त सर्वधातुजातो विश्वजन्तुधातपातो येन तस्य स॰। तथा हे शान्तदान्त! तथा सिद्धिकान्त ! मुक्तिवर ! तथा हे पूतनीलदेहकान्त ! पवित्रनीलवर्णतनुष-मनीय ! तव नंद चिर जय । किंविशिष्टस्त्वम् १ भूनितान्तमुकृतशान्तिद भुवि मेदिन्या नितान्तं निरन्तर सुकृत कार्ति च ददातीति स ॥ ९ ॥ जिनमखिळ०, हे लोका समस्तगुणाकरावतार जिन भजतं परिचरत, किविधिष्ट जिनम् १ दलिताः समस्ता इन्द्रियार्थवारा येन स तम् । प्रशमरसस्य तरङ्गस्युते े वे ताभ्यां तारो प्रशमरसतरङ्गनेत्रतार भजत सजत भवाव्धिमग्नलोक ! तारम् ॥ १० ॥

( कुसुमलता )

वजी स्वर्गिषु मानवेषु च यथा चक्री च तेजिस्त्वनां मार्तण्डः कनकाचलो गिरिषु वा वृक्षेषु करूपहुमः । गङ्गा सर्वनदीषु वा हिमरुचिस्तारासु मुख्यस्तव सद्ध्यानेषु तव स्वरूपमुलयो नेतो मया ध्यायते॥११॥ (काव्यं)

सद्री बद्री चमरी भ्रमरी शबरीखचरीविनरी
सुसुरीतिपुरी मधुरीकृतगीतगुणम् ।
अमरीकवरीचमरीकृतवीरममीरगत शफरीलह्रीनगरीमिव शीलय जीव ! जिनम् ॥ १२ ॥

(आलिज्ञनकम्)

मनोज्ञस्तम् । पुन. कि० १ भवसमुद्रममलोकतारम् ॥ १० ॥ हे नेत ! श्रीवा-मय! तव खहपमुलयस्तया मया सद्ध्यानेषु प्रकृष्टो ध्यायते, तथा कथम् १ यथा खिंगेषु देवेषु वज्री इन्द्र प्रकृष्टो मुख्य, यथा मानवेषु चक्की सार्वभोमस्तथा तेजिखना तेजीवता स्यं, यथा गिरिषु पवेतेषु कनकाचलो मेरु, तथा, यथा खृक्षेषु कल्पद्रम, तथा, यथा सर्वनदीषु गङ्गा, यथा तारामु हिमरुचिश्रद प्रकृतः तथा तव खह्पमुलयो ध्यायते ॥ ११ ॥ सदरी बदरी०, हे जीव! जिन श्रीपार्श्वनाथ शील्य सेवख । कि वि० १ दरी गृहा, बदरी वृक्षविशेष, चमरी धेनुः, अमरी मधुकरी, शबरी मिलपत्री, खचरी, एषा द्वन्द्रः एतामि सह यद्धत तत् खद्री बदरी चमरीलादि! यावत् वन रीला नीला युता या पुरी नगरी राति पुरी सदरीलादि, वरनं चरीति पुरीति च द्वन्द्वः, तत्र मधुरीकृता गीतगुणा यस्य स तम्। पुन कि० १ अमर्यो देव्य तावा कवर्य लेशरचनाविशेषाः त एव चमर्य कृष्णचामराणि ते सह कृतानि मिलितानि चीराणि पृश्कृत्वानि तेषा समीरो वायुत्तत्र गतः प्राप्तः स तम्। एवंविथं जिन शील्य सेवल, कं कामिव १

सुरनरसुखसम्पदामगारं विपुलमतियतिरमोरुकण्ठहारम् । कमठहठकुकाष्ट्रताकुठारं स्मर पुरुषोत्तममङ्गनाविकारम् ॥ १३ ॥

( कुसुमलता )

हेमकुचकुम्भिनी विविधसुरमानिनी कुसुमवरदामिनी वद्ति गीतं भुवनपतिकामिनी मरुजवरवादिनी नागसीमन्तिनी वहति तालम्। चन्द्रमण्डलमुखी हंसगतिगामिनी कापि लीलावती धरति तन्ति कलितकिरमेखला श्रवणवरकुण्डला नकमुक्ताफला स्नजित नृत्यं १४ रचितकिरिकिङ्किणी खचिततनुकञ्चुका तिलकमुखशोमिनी वाति तूरं हारकेयूरका स्तनितपदनूपुरा ललितसुललनिकका काऽपि वीणां

इव यथा शकरी मत्स्यी छहरीरूपा नगरीं सेवते इत्यर्थ ॥ १२ ॥ सुरनरसु॰, हे प्राणिन् पुरुषोत्तम जिन स्मर, किं० १ अगारं गृह, कासाम् १ सुरनरसुखसंप-दाम् देवमनुष्यसुखिश्रयाम् । विपुलमितिर्मन्थाना रमा छक्ष्मीस्तस्या कण्ठे उरु विशाल हारमिव । कमठतापस्तस्य हठ एव क्रकाष्टस्यं तत्र कुठार इव ! पुनः किं० ! अङ्गनायामविकारो विकाररहितस्तम् ॥ १३ ॥ कथम् १ ताण्डवं कुवैती तह्शीयति, हेमकुचकुम्भिनी हेमवर्णो यो कुचा पयोधरो हेमवर्णो हेमवर्णो कुच-कुम्भो यस्या सा हेमकुचकुम्भिनी एवविधा विविधा सुरमानिनी । तथा कुस्य-वरदाम विद्यते यस्या सा कुस्यमददामिनी गीतं वदित गीत गायति । तथा भुवनपतिकामिनी किविशिष्टा १ मक्जानि मर्दलानि वरं यथा स्यात् तथा बादयतीति मरुजवरवादिनी । तथा नागसीमन्तिनी तालं वहित प्रापयति । तथा कापि सुरी धतकिरमेखलासती, तथा काप्रि श्रवणवरकुण्डला कर्णप्रधानकुण्डला, नक्रमुकाफला सती तन्ति धरति । तथा काप्रि चन्द्रमुखी चन्द्रवदना इंसगितिगामिनी लीलायुता नृत्यं नर्सक सजित करोति ॥१४॥ हे इन ! सामिन् ! मे मम तक्षे विचारणाऽस्मिन् विद्यते इति, कथम् १ अहिपपदावती॰ नागेन्द्र-

अहिपपद्मावती ताण्डवं तन्वतीतीन ते किं मनो हरति नैव रोचते तम्न किं मोदसे तेन नो वेति तर्कोऽस्ति नीरागोऽसि......१५ (गेयराग)

निर्विद्यागुरुविद्वते गुणवते निर्प्रन्थता राजते
ध्येयानां महते सुखं विद्धते सौभाग्यतः स्फूर्जते ।
शुक्रध्यानवते शमं च वहते योगस्य निद्रावते निद्रायां
स्फुरते च थोगिमनसो में ते नमोईन् सते ॥ १६॥
(कान्य)

पद्मावती ते तब मनो हृदयं न प्रापयति. कि कुर्वती पद्मावती ? इति यत्ताण्डवं नाटकं करोति तत्ताण्डव वा कि न रोचते तेन हेतुना कि न मोदसे इति मे सम विचारणा विद्यते इति सम्बन्धः । इति तथा काऽपि रचितकटिकिङ्किणी, खचित-तनकश्वका. तिलकमुखशोभिनी तूर वाति। तथा काऽपि हार्केयरभूषणा. स्तनितचरणन्पुरा सशब्दपदन्पुरा सती वीणा वातीति गम्यम् । इति अमना प्रकारेण ताण्डव कुर्वती पद्मावती ते तब मन कि न हरति १ कि वा तक रोचते ? तेन त्व न मोदसे इति तकीं विचारणाऽस्ति, आ! ज्ञातम ! स्यतं. आ ईषत स्मरणे, त्व नीरागोऽसि तेन मोदादिकं न ॥ इति घटितयग्रमम् ॥ १५ ॥ निर्विद्यागुरुविद्वते । हे अर्हन ? मम मते तुभ्यं नमोऽस्त । किंबि-शिष्टाय तुभ्यम् १ निर्विचागुरुविद्वते गुरु विना विद्वते पण्डिताय । पन किं० १ गुणवते सर्वगुणयताय । पुन, किं० ? निर्धन्थतया राजते विराजमानाय । पुनः किं॰ १ ध्येयाना मध्ये ध्येयाहीणा पदार्थाना मध्ये महते श्रेष्टाय । किं कुर्वते तस्यम ? विद्धते कुर्वते । किम् १ सुखम् । पुन किं० १ योगस्य निद्वावते योगमध्ये निद्वा-वते । लय प्राप्ताय । पुनः कि॰ १ स्कूर्जते शोभमानाय । कुत १ केन १ सौभा-भ्यत सर्वजनवह्नमत्वेन । कि ॰ <sup>१</sup> शुक्रध्यानवते निर्मलच्यानवते । च पुनः कि यहते ? वहमानायं ? कि ? शमम परमं वैराग्य । पनः कि ० ? स्फरते स्पन्द-मानाय । का ? निहायाम् । कस्य कोऽपि मनसः थोगीन्द्रस्य । प्रनः किं॰ ? सते- वासवमौलिवृन्द्विनते कृतसमस्तविरते वीतसमस्तदोषकुगते जिन विशद्यते । धौतशरीर कुन्दसुरभे वरकलभगते, चेतसि मे हि मम रमते तब सुगुणततेः ॥ १७॥

(खिजितम्)

सिद्धबुद्ध रुद्धरागरोष पापपोषमानवोषजनन
भावयुद्धसुप्रसिद्धदुर्निवारवीरमार विजय ।
सर्वऋद्धिसिद्धबुद्धिशुद्धस्रुव्धिद्यानवचन
। सन्निरुद्धमोहमह्नवीतराग देहि में हिते स्वरूपकलनमीशहे
(नाराचकम्)

बहुलमधुमासके वरचतुर्थीदिने प्राणतस्वर्गतश्च्यववनभद्रो योश्च तेनाधिपस्त्रीसुवामाङ्गजः शिवपुरीतिलकसमभुजगचिह्नः।

सज्जनाय ! ॥१६॥ वासवमालियन्द ०, हे जिन ! हे वासवमीलियन्द विनत ! इन्द्रोतमा अमुकुटसमूह विनत ! हे कृतसमस्ति विरते, तथा हे वीतसमस्तदोष कृगते तथा हे शदयते ! पित्रमुने । तथा हे धातमित्र शरीर यस्य तस्य स० । अस्नातोऽपि स्नात इवा । हे कुन्दकु सुमित्र सुरमे सुगन्य ! तथा हे कलमगते हे गजगते ! ते तव सुगुणतते श्रेणेमंम हि निश्चित मे मम चेतिस रमते विलसित ॥ १०॥ हे हेश ! स्नामिन् ! हे रुद्धरागरोषपापपोषमानदोष जनन ! रागादीना द्वन्द्वसमास । रुद्धा रागादयो येन तस्य सम्बोधनम् ! युद्ध द्विधा द्रव्यभाव मेदतस्तत्र भावयुद्धेऽन्तर अध्वे सुप्रसिद्ध दुर्निवार वीरमारस्य विजयो यस्मात् तस्य सम्बोधनम् । तथा हे सर्व ०, अद्विसिद्ध बुद्धि बुद्धि बुद्धि विवाद स्व स्व स्व स्व स्व सम्बोधनम् । तथा हे सर्व ०, अद्विसिद्ध बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धि विवाद स्व स्व स्व स्व तस्य सम्बोधनम् । तथा हे सर्व ०, अद्विसिद्ध बुद्धि बुद्धि बुद्ध लिया । सम्म हि निश्चित ते तव स्व स्व यावत् द्वन्द्वसमास । तासा दान यस्मिन् एवविध वचन यस्य तस्य सम्बोधनम् । तथा हे सिक्ष क्योहिन है वीतराग ! मे मम हि निश्चित ते तव स्व स्व पक्ल तव स्व स्व प्रवात वेहि प्रयच्छ ॥ १८ ॥ बहुल मधुमासके ०, स श्रीपार्थ- जिनो वो युष्माकं मुदे आनन्दाय अस्त भवतु । स क १ यो बहुल मधुमासके वैत्रकृष्ण व्यवनभदो जातः च्यवनकस्यान

पोषमासे जिनो बहुळदशमीदिने जननकल्याणको मरकताभो वरिवशाखाभतुळराशिनवकरतनुस्त्रिशद्व्दो गृहेऽभुक्तराज्यः १९ पोषमासे त्रती बहुळतेकादशी त्रिशतनरवरयुतोऽष्टमतपस्त्री कोपकटधनगृहे परमात्रकृतपारणः छद्मताशीतित्रिदिने विहारी। सुपिकमधुमासके सितचतुर्थीदिने धातकीद्धमतळे षष्ठतपसा सर्ववेदीजिनो विश्वमङ्गळकरो वेदबीज ददौ दशगणिभ्यः॥२०॥ पार्श्वपद्मावतीसेविताशासनः सहस्रषोडशसुनित्रात्वोधी साष्टत्रिशत्सहस्त्रार्थिकानायकः सप्तदशकाब्दपर्यायधारी। श्रावणाष्टमदिने वर्पशतजीवितो पोषितो मासि सम्मेतशैळे वरस्रयस्त्रिश्वर्तनगारसमसिद्धिगो भुवनहरिचन्दनो वो सुदेऽस्त २१ (धितग्रविशेषकम)

णक । तथा य अश्वसेनराजपत्नीवामाङ्गजो नन्दनो जात । तथा य भुजगचिह्नो भुजगराञ्छनो जात । तथा य शिवपुरी वाणारसी तस्या तिरुकसमो जातः। तथा यो जिन पौषमासे बहुलदशमीदिने कृष्णदशम्या जन्मकल्याणको जात । तथा मरकतरत्नकान्ति । विशाखानक्षत्रजननसुलाराशिनेवहस्ततनुत्त्रिशद्दे गृही त्रिंशद्वर्षेगृही अभुक्तराज्य । तथा पोषमासे बहुलतया एकादशी कृष्णेकादश्या-मिल्यर्थ । तत्र त्रिशतराजवर्युत शतत्रयनृपयुतोऽष्टमस्तपस्ती सन् वती चारित्री जात । तथा कोपकटसन्निवेशे धनगृहिगृहे परमान्नकृतपारणको जात । त्र्यशीति-त्रिदिनछद्मस्थविहारी, सुपिकमधुमासके सुकोकिले चैत्रमासे कृष्णचतुर्थीदिने षष्टतपसा केवली जात । विश्वमङ्गलकरस्त्रिभुवनकल्याणकरो *वातकी* द्रमतले जिनोऽर्हन् यो वेदबीज त्रिपदीरूप दशगणिभ्यो ददौ दत्तवान् । च प्रनः पार्श्व पार्श्वयक्ष पद्मावती देवी ता+या सेवित आसमन्तात् शासन यस्य। षोडश-सहस्रसाधुत्रातबोधक ! एतत्परिवार इत्यर्थ । च पुन अप्तत्रिंशत्सहस्रार्थिकाथिपः एतत्साध्वीपरिवार इत्यर्थ । सप्त च ते दशकाश्व सप्तदशका सप्ततिवर्षचरणपर्या-यधारी । तथा श्रावणाऽष्टमीदिने शतवर्षसर्वजीवित मासि उपोषित पर्वते सिद्धियुवतिवरो यो जात , त्रयित्रंशत्साधुमि सह मुक्ति प्राप्त इत्यर्थ । स्तो. स. ५

नमत नमत जिनपण्डितम् हेशनाशभुविमण्डितम् । जन्मसागरतरण्डित त्त्रिगुणरत्नसुकरण्डितम् ॥ २२ ॥ (सुमहम् )

अरतिरतिविमुक्तप्रबोधाव्धिनिर्मायनिर्लोभनिःकामनिर्माननिःको-धनिःशोकनिर्निद्रता सकलजगति निःपापो निःसङ्गतिः कर्मनि-र्दम्भनीरागनिर्भन्थता ते सदा । त्रिभुवनागतवस्तुप्रकाशायलक्ष्मी-स्रसद्द्र्पणस्त्वं विनिर्दोष निर्मोह निःप्रेमता शमजलिधिनमग्नं मनो निर्गमायावकाशं न लातीति सिच्चन्त्य मे ते गुणाव्धि प्रभो ।।२३।। (दण्डक)

सर्वसुरेन्द्रा विश्वनरेन्द्रास्तापनचन्द्रश्चोज्झिततन्द्रा र्

उपवासी कृतमाससलेखन इलार्थ । स भुवनहरिचन्दनो विश्वकल्पद्रमो वो युष्माक मुदेऽस्तु आनन्दाय भूयात् ॥ २१ ॥ नमत नमत जिनपण्डित, हे भविकाः सततं निरन्तरं जिनपण्डितं जिनविचक्षण पार्श्वं नमत । कि०१ क्रेशनाशभवि क्केशनाशाय भुवि पृथिव्या मण्डित स्थापित जन्मसागरतरण्डित, उपरुक्ष्यते जन्ममरणमेव सागरस्तस्मिन तरण्डमिव प्रवहणमिव जातस्तम् । त्रिगुणा ज्ञानादय-स्त एव रत्नानि तेषा करण्डक इव जातस्तम् ॥ २२ ॥ अरतिरतिविमुक्त०, हे प्रभो, इति अमुना प्रकारेण ते तव गुणराशि सचिन्ख सिंबन्ख स्मृत्वा स्मृत्वा शमज-लिधिमम सत् में मनो हृदयं निर्गमायाऽवकाश छिद्र न लाति न प्राप्नोति इति, कथम् <sup>2</sup> अरतिरतिभ्या मुक्तस्त्वमेव प्रबोधाव्धिनिर्मायनिर्लोभनि कामनि-र्मानिन कोधनि शोकनिर्निद्रता च ते तवैव नाऽन्यस्य । सकलजगति सकल-ब्रह्माण्डे नि पापनि सङ्गनि कर्मनिर्दम्भनीरागनिर्वेदनीरोगनिर्प्रनथता च ते तवैव **सदा निर**न्तरं । तथा त्रि<u>भ</u>ुवनगतवस्तुप्रकाशावबोधात्रलक्ष्मीलसद्दर्पणस्त्वमेव । तथा निर्दोषनिर्मोहनि प्रेमता च ते तबैव इति तब गुणाब्धि सिश्चन्खसिश्चन्त्य मे मनः शमजलिधनिममं सत् निर्गमायाऽवकाशं न लाति ॥ २३ ॥ सर्वसुरैन्द्रा० हे पार्श्व-जिनाधिप ! तव कीर्तनतस्तव स्तवनत सर्वे सुरेन्द्रा वासवास्त्रया विश्वनरेन्द्राः समस्तचक्रवर्त्यादिभूमीश्वरा तथा तापनचन्द्राः सूर्यपुष्पदन्ता एते सर्वेऽपि ।

सोमयमासुरवैश्रमणामरवारुणलोकपिकत्तरभूताः २०००० पार्श्वजिनाधिप ! कीर्तनतस्तव शान्तिकरा जगतां तु भवन्तु (रक्षमाला)

अमतितिमिरपरिवर्जित, ज्ञानमास्तनसुमर्दितम् । भारतीवदनचुम्बितं स्मर जिनं त्रिजगदर्चितम् ॥ २५ ॥ (सुमहम्)

निर्दोषध्वनिगर्जते विलसते मुक्त्या तमोभास्वते सम्मोहं हरतेऽर्हते विकसते ते प्रातिहार्यश्रिया । सिंचत्ते भ्रमते पयोजसरते ध्यानाम्बुदोद्विद्युते श्रीवामेय ! नमो नमो मम विभो ! ज्ञानाम्बुधो मज्जते २६ (काव्य)

हरिहरिचलचित्तगुप्तिगुप्त्र,हरिहरिदङ्गमयूषराजमानम् । कमठहरिहरिहरिप्रियाद् हरिहरिणातपवारणत्रयाप्तम् ॥२७॥

किं० १ उज्झिततन्द्रा सावधाना त्यक्तिन्द्रा । च पुन. मङ्गलिदिमर्वे खेटकन्द्रन्द्रा प्रहसमूहा , तथा सोमादिलोकपाला , तथा किन्नरभूता एते सर्वेऽपि देवविशेषा जगता तु पुन शान्तिकरा भवन्तु क्षेमविधायिन स्यु ॥ २४ ॥ अमितितिमिर-परिवर्जित, हे जन्तो प्राणिन् । अज्ञानितिमिरमुक्त, तथा ज्ञानलक्ष्मीस्तनसुमिदितम्, लोलिन आलिङ्गिति यावत् । तथा भारत्या सरस्वत्या वदने चुम्बितो भारतीवदनचुम्बित , मुखाग्रसरस्वतीह्रप इत्यर्थ । तत्र तथा त्रिजगदर्नितं जिनं त्रिभुवनपूजित जिन स्पर स्पृतिगोचरं कुरु ॥ २५ ॥ निर्दोषध्वनिगर्जिते । हे वामेय । हे विभो । ते तुभ्य मम नमोनम , वीप्साया द्वितं, किं० ! तुभ्यं निर्दोषध्वनिग गर्जिते धर्मसद्मनीति गम्य । पुनः कि कुर्वते १ विल्सते रममाणाय । क्या १ मुक्त्या सह । पुन किं० १ तमोभास्तते । पुन किं० १ अर्हते त्रिभुवनपूजाहीय । पुन विकसते, प्रकुल्लय शोभमानाय । क्या १ अष्टमहाप्रतिहार्यक्षिया । पुन भ्रमते भ्रममाणाय द्यसचित्ते सज्जनचित्ते । पुन पयोजसरते कनककमळेषु वजमानाय, पुन ध्यानाम्बुदोद्विद्युते ध्यानपयोवाहान्तरे विद्युदिव धोतमानाय । पुनः मज्जते स्नान कुर्वाणाय, क्ष १ झानाम्बुधो ज्ञानसमुद्रे ॥ २६ ॥ हरिहरिचळ०,

हरिहरिपरिचर्ययोपयुक्तं नखहरिहारि मुदापलोकलेखम् । हरिहरिभयभीतिदं च पार्श्वं हरिहरिचन्दनसोदर नमामि॥२८॥ (काव्ययुग्मम्)

नीतिनदीनसुमीनमहीनमहीनकिरीट-मानविलीनसुगन्ध कुसुमार्चिनपादकजम् । दीनद्यालुमुनीनमहीनमनोहरचरितमणि लीनमुने जिनमुपचर सुरइव सुरतरुमङ्गल ॥ २९ ॥ (चित्राक्षरा)

अहं एवविध पार्श्व नमामि । कि०<sup>१</sup> हरिवीयु पुनर्हरिवीनर । ताविव चल यिचत्त तस्य गुप्तिस्तया गुप्तम् । तथा पुन हरि शुक पक्षिविशेषस्तद्वद्वरिदङ्ग नीलवर्णा-द्गस्तस्य मयुखा किरणास्तै राजमान शोभमान, पुन कमठस्तापस एव हरिर्भेक-स्तरिमन् हरिरिव भुजङ्ग इव तम् । हरिप्रिया लक्ष्मीस्ता ददातीति, त हरिश्वन्द्रस्त-द्वद्धरिण घवल आतपवारण छत्र तस्य त्रयं तेनाप्त व्याप्तम् ॥ २७ ॥ हरि रवि पन हरिवासुदेवस्तयो परिचर्या सेवा तया उपयुक्त तम् । अथवा हरि सर्व तस्य हरिरीश नागेन्द्रस्तस्य परिचर्यया उपयुक्तस्तम् । तथा नखा कामाइ-शास्तेषा हरय अशवस्तैहारि मनोज्ञं यथा स्यात्तथा, मुदा प्रालोकलेखा विश्वश्रेणि-र्यसात् स तम् । तथा हरि सिहो हरिर्यमस्तयोर्भय तस्य भीति ददातीति स तम । तथा हरिरिन्द्रस्तस्य हरिचन्दनो मन्दारवृक्षस्तस्य सोदर सदशस्त पार्श्व नमामि ॥ २८ ॥ नीतिनदीन०, हे लीनमुने 'हे भक्तमुने ! जिन पार्श्वजिन उपचर सेवख । किं॰ <sup>१</sup> नीतयो न्यायास्तेषा नदीन समुद्रस्तत्र सुमीन इव तन्म-ध्यस्थायी इत्यर्थ तम् । तथा अहीनो धरणेन्द्र महीना राजानस्तेषा किरीटानि मकटास्तेष मानानि पृष्टानि विलीनानि विलमानि सुगन्धीनि च तानि विष्यसुन सुमानि तैर्चितं पादकज पादपद्मं यस्य स तम् । तथा दानेषु दयालवः कृपा-परा ये मुनयस्तेषामिन स्वामी स तम् । तथा अहीनं सम्पूर्णं मनोहरं चित्तचम-त्कारि यश्वरित चारित्र तदेव मणी रक्ष यस्य स तम् । जिन, कमिव उपचर?

अतिमुदितसक्छचन्द्रं स्तुतिमिति पार्श्वं च जयजजिनचः, गुरुविजयदानभद्रं शान्तिकरं सर्वदा लोके ॥ ३०॥ ॥ इति श्रीपार्श्वजिनस्तवनम्॥ शा कीकाई पठनार्थम्॥

# ॥ अर्हम् ॥ ॥ अथ नवखण्डपार्श्वजिनस्तवनम् ॥

जय प्रभो ' त्व नर्वस्वण्डपृथ्वीप्रख्यातकीर्ते ! नवस्वण्डमूर्ते । भव्याव्जभानो ' ऽनवस्वण्डसविद् ' विश्वेश्वर ' श्रीनवस्वण्डपार्श्व'॥१॥ ते तत्क्षणेनाऽनवस्वण्डमुचैर्विद्यानशेपानवस्वण्डयन्ति । ये त्वां स्तुयुर्वानवस्वण्डनार्च्य ' विश्वेश्वर ' श्रीनवस्वण्डपार्श्व '॥२॥

सुरतर सुर इव गिर्वाण इव कत्पवृक्षम् ॥ २९ ॥ अतिसुदितसकळचन्द्र०, हे लोका इति पूर्वोक्तप्रकारेण बालवुङ्गा स्तुत पार्श्वजिन जपन ध्यानमध्ये पार्श्व इति पठत । कि० । अतिसुदिता सक्ला समस्ता चन्द्रा यस्मात् तम् । जिना सामान्यकेवलिनस्तेपा मध्ये चन्द्र इव लोकादानीय, तम् ! मे गुरुमेहान् यो विजय विमोहमल्लशत्रुविजयस्तस्य दानं वितरण च पुन भद्र कल्याण यस्मात् स तम् । तथा शान्तिकरम् । क्षेमकर सर्वलोके ॥ ३०॥

इति श्रीपार्श्वनाथम्नवावचूरि समाप्ता ॥ डा १४। प्र॰ १० साध्वी हीरा पठनार्थम् ॥

### अवचूरिः।

लोकप्रसिद्धा पृथ्वी नवखण्डा । अवखण्ड्यते इस्यवखण्ड । न विद्यतेऽयखण्डो यस्या साऽनवखण्डा सम्पूर्णा । सिवत्=केवलज्ञान यस्य ॥ १ ॥ अनवं जीणं ततो जीणंराज्डमवखण्डयन्तीति योग , यथा जीणंमनायासेनैव खण्ड्यते तथा ते विद्यान् सर्वान् खण्डयन्ति, अत्राऽनवखण्ड खण्डयन्तीति कृत्वा पश्चादवोपसर्गेण योग , प्रथममेवाऽवोपसर्गयोगे त्वनवखण्डमित्यत्र णम्प्रत्ययस्याऽसम्भव । व्याप्याद्यवादिति सूत्रे तस्यैवेति नियमात् , यद्वाऽवशब्दश्चादिपिठतो भत्संनार्थे कियाविशेषणत्वेन योज्य , भत्संनपूर्व विद्यान् खण्डयन्तीति भाव । अथवाऽवती-स्वि अव ततो जिनसम्बोधन हे अव ! रक्षक ! । दानवखण्डना इन्द्राः ॥ २ ॥

माधुर्यधुर्या नवखण्डजैत्री गीस्तेऽघकार्शानवखण्डवारि ।
भात्युद्यदादीनवखण्डमाना विश्वेश्वर । श्रीनवखण्डपार्श्व । । ३ ॥
नवप्रमुक्ताऽऽनवखण्डलौचेर्भक्त्या कृतोचेर्नवखण्डगद्धिः ।
श्रितान् भवार्तानव खण्डमुर्व्या विश्वेश्वर । श्रीनवखण्डपार्श्व । ॥ १॥
आम्नाति नो मानवखण्डनादौ द्र्पेण येऽन्यानवखण्डयन्ते ।
गिराऽपि तैस्तेऽनवखण्डनीया विश्वेश्वर ! श्रीनखण्डपार्श्व । ॥ ६ ॥
वितन्वते ते नवखण्डति ये स्वभक्तितोऽर्हम्रवखण्डमाद्य ।
ते नित्यनिम्नानवखण्डभन्ते विश्वेश्वर । श्रीनवखण्डपार्श्व । ॥ ६ ॥
व्याधीस्तथाधीनवखण्डमे तत् त्वमेव विश्वे नवखण्डहीनः ।
मनीपिणां मानवखण्डनाहीं विश्वेश्वर । श्रीनवखण्डपार्श्व । ॥ ७ ॥
इति स्तुतः श्रीनवखण्डनामभृत् प्रसिद्धघोघापुरभूविभूषणः ।
पार्श्वेप्रमुः श्रीगुरुसोमसुन्दरस्कृरच्याः आश्वतसंपद्ऽस्तु ॥ ८ ॥
॥ इति श्रीनवखण्डश्रीपार्श्वनायस्तवनम् ॥

यतएव माधुर्यधुर्याऽत एवाऽभिनवमयुष्ट्रिजंत्री । अघान्येव कार्यानवानि कृशानुसम्बन्धीनि यानि खण्डानि ज्ञाला इत्यर्थस्तत्र नीरसहरा। आदीनवान् दोषान्
खण्डमानाघ्नन्ती शीलार्थे शानस्तेन मलयपवमान इतिवत्समामसिद्धि श्रितादिभिरिति सृत्रेण ॥ ३ ॥ आनवखण्डलस्य नवप्रमुक्तत्वे आखण्डलेति स्यात् ।
कृत उच्चे स्तवो यस्य ख स्वर्ग डलयोरेक्याल्गाद्भि स्थिनिरित्यर्थ । उर्व्या खण्डं
पीठ श्रितान् भवार्तान् । अवेति योग ॥ ४ ॥ मनोरिद मानव शास्त्र स्मृत्यादिखण्डनप्रन्य , नोतीति नव स्तोता, न नवोऽनवस्त, अन्येवामनवोऽन्यानव
त्रिजगनोऽपि स्तुल्यत्वात् ॥ ये द्पेण ख व्योम डयन्ते उत्सवन्ते, यद्गाऽवखण्डयन्तीति पाठस्तनो येऽन्यानवखण्डयन्ति तिरस्कुर्यन्तीत्यर्थ , अवखण्डितुमशक्या ॥ ५ ॥ स्वार्थे तिकप्रस्यये नवशब्दयोगे च नवखण्डितस्तमवखण्डं च
खण्डेति वर्णत्रयहीनमेतावता नितिमित्यर्थ । निम्नानवमतुच्छं ख मुख डळयोरेक्यालभन्ते ॥ ६ ॥ यदिस्यध्याहार्य, मानवखण्डनार्हपदस्य नवखण्डेति वर्णचतुष्कहीनत्वे मानार्हं इति शिष्यते ततो मनीिषणा माननीय इस्वर्थसिद्धि ॥ ७॥
इति श्रोनवखण्डपार्श्वस्तवाऽवसूरे ॥

# नमोऽईक्काः । श्रीवामेयस्तवनं नवग्रहस्तवगर्भम् ।

पार्थः श्रियेऽस्तु भास्वानजस्थिते हचतां परां बिभ्रत्। विश्वप्रकाशकुशलः कुतुक त्वतुलाश्रयः सततम् ॥ १ ॥ पार्थः स जयित सोमः परमोन्नतिभृद् वृषप्रयोगेण । शैवे शिरिसिनिवासी चित्रं तु तमोप्रह्मासी ॥ २ ॥ श्रीपार्श्व सहृत्त नवार्चिषं नमत मङ्गलत्मानम् । पृथ्वानन्दनमद्भुतमवक्रमर्पितवुधमुद् च ॥ ३ ॥ वामाभूः श्यामाङ्गः मौम्यः स्तादमृतसिद्धियोगकृते । मेत्रीप्रयोगतो वः कुतुकं तु कलावदुल्लासी ॥ ४ ॥ जगित गुरुः श्रीपार्श्वः शुभदृष्टा दोपलक्षमि मुण्णन् । पुष्णन् श्रियं च जीयात्र कुत्रचिच्चत्रमित्चारी ॥ ५ ॥

#### अवचूरिः।

भाखान् दीप्र स्यंध, न जायत इल्ज निद्ध पक्षेऽजो मेषराशिस्तत्रस्थो हि रिवहिन स्यान्, निस्तुल आश्रय सिद्धिलक्षणो यस्य, सूर्थस्तुलराइयाश्रयोऽपि स्यादिति चित्रम् ॥ १ ॥ गोमश्चन्द्रश्च, दृष पुण्य तत्प्रयोग उपदेशादिना, पक्षे दृषराशे प्रकृष्टयोगेन, मोक्षसम्बन्धिनि ईशसम्बन्धिनि च । तमोऽज्ञान तदेव अहो भूतादिस्तिद्वनार्शा, पक्षे तमोष्ठहो राहु ॥ २ ॥ सच्छोभन दृत्त शीलं यस्य, पक्षे शोभनश्चाऽसा तृत्तो दृत्ताकारश्च, नवमचिंस्तेजो ज्ञानह्य यस्य, पक्षे नवसह्य-किरणम् । कल्याणमयात्मान, पक्षे मज्ञलो भौम । पृथ्व्या आनन्दन, पक्षे पृथ्व्या सुतम्, पृथ्व्या सुतत्व मङ्गलस्य हि बुधर्गायते ॥ ३ ॥ द्यामाङ्ग इति वुधनाम । पक्षे सौम्यो वुघ , मैत्रीप्रयोगेण वो मोक्षनिष्यतियोगाय स्तादिति सम्बन्ध-, पक्षे मैत्र्य नुराधा तस्या प्रयोगतो बुधोऽमृतसिद्धियोगकृत् स्यात् । पक्षे सीम्या नुराधा तस्या प्रयोगतो बुधोऽमृतसिद्धियोगकृत् स्यात् । पक्षे बुधस्य हि चन्द्रो रिपु ॥ ४ ॥ गुरुगिरमास्यद पक्षे बृहस्यति । अतिचार-

गुरुपद्लाभादुचः श्रीपार्श्वः श्रेयसेऽस्तु सत्काव्यः।
दोषाकरविद्वेषी न जातु यात्यस्तमिति तु नवम् ॥ ६ ॥
परिसद्धियोगमसितस्तनुतां पार्श्वः प्रयोगतो ब्राह्म्याः।
धर्मं पुष्णन् धर्माश्रयेण न पुनः किचित्रीचः॥ ७ ॥
दुरितिमिदे दोषाकरतमोरिपुग्रासलालसः पार्श्वः।
कीर्त्या विधुतुद्स्तात्र कृरः कौतुक कापि॥ ८ ॥
श्रीवामेयोऽनवमिस्रजगित केतुः श्रियां परमहेतुः।
जयतु स्फुरत्फणर्द्धिर्नवर नित्योद्यी शुभवः॥ ९ ॥
श्रीपार्श्वस्तवमेव नवप्रहस्तवनगर्भमध्येतुः।
श्रीसोमसुन्द्रमतेरप्यशुभाः स्युर्भहाः शुभवाः॥ १० ॥
॥ इति श्रीवामेयस्तवन नवप्रहस्तुतिगर्द्भम् ॥

श्वारित्रमालिन्य शीघ्रगतिश्व ॥ ५ ॥ गुरुपद सिद्धिमानराशिश्व । मीनराशो हि शुक्र उच । सिद्ध स्तुत्व पक्षे सचासौ शुक्रश्व । दोपाणामाकर विद्वेषीत तच्छीलः पक्षे दोषाकरश्वन्द्रो विद्वेषी यस्य । सिद्धा शाश्वतोदयस्थितिकलात्, शुक्रस्त्वस्तं यात्येव ॥ ६ ॥ असितो नीलवर्ण शनिश्व । ब्राह्मी वाणी रोहिणी च तस्या प्रयोगत उपदेशादे प्रकृष्टयोगात् त्वपरसिद्धियोग प्रकृष्टमुक्तिसवन्यममृतसिद्धिन्योगं च तनुतामिल्यर्थ । चारित्रवर्माश्रयेण चतुर्विध वर्ममुपदेशादिना मुष्णन्, पक्षे धर्मभावनाश्रयणेन धर्मपोपी, शनिस्तु मेषे नीच स्यात् ॥ ७ ॥ दोपण्ण्माकरभृत यत्तमोऽज्ञान तदेव रिषु शत्रुस्तस्य यासे विनाशे लालसा श्रद्धा यस्य । पक्षे दोषाकरश्वन्द्रस्तमोरिषु स्थस्तयोश्रयनपर । कीर्ला विश्वनुद्धन्द्रस्य जेता पक्षे विधुन्तुदो राहु ॥ ८ ॥ अनवम श्राध्य , पक्षे नवमो नवसस्यापूरण्-ित्रभुवने विभूषकत्वात् केनुर्वेज इव । पक्षे केतुनामा श्रद्ध । पक्षे पर केवल श्रियामहेतुः । उभयोरिष सफणलात् । केनुस्तु कदाचिद्वदयी छिततोऽप्यरिष्ट-कृच ॥ ९ ॥ पाठकस्य, पक्षे पूर्णेन्दुवत् सुन्दरा निर्मला मित्रयस्य ॥ १० ॥ इति श्रीपार्श्वस्तवाऽवन्त्रिः ॥

### वन्दे वीरम्। श्रीपार्श्वजिनस्तवः ।

श्रीअर्बेदाद्रिमुक्तटश्रीजीरापहितीर्थमुप्रथितम् । स्तौमि श्रीमत्पार्श्वं जिनर्षमं श्रीशिवाङ्गभुवम् ॥ १ ॥ तव सद्वर्ण्यसवर्ण श्रीघनरोचिप्णुरोचिरङ्गलता । कल्पलतातोऽप्यधिकं दत्ते दृष्टाऽप्यभीष्टानि ॥ २ ॥ जय नाभिभूत निःसम सुसविदा श्रीसमुद्रविजय भव । वामाङ्गज जयहेनो भवाव्धिसेतो । दुरितकेतो । ॥ ३ ॥ बिभ्रद् वृषभासनता निर्मलजलजाद्विताहिकमलश्च । भोगीन्द्रसेव्यमान प्रभो । जय त्व निरूपमान ॥ ४ ॥ श्रीअर्बुदाद्विदित श्रीजीरापहिपार्श्वजिनवृषभ । श्रेयःसमुद्र नेमे ! देयाः श्रीसोमसुन्दर <sup>!</sup> खपदम् ॥५॥ इति ॥

अवच्रिरः । ऋपभपक्षेऽर्बुटादिमुकुटथाऽसाँ श्रोजीरापहितीर्थेनासचलात् सुप्रसिद्धिथ । पार्श्व समीप यस्य । श्रीशिवानामज्ञमभ्युपायो धर्मस्तदुत्पत्तिपदम् । नेमिपदेऽप्येव परं जिनर्षम जिनप्रवर । पार्श्वपक्षे-ऽर्वुदाद्विमुकुटो यस्येदगा जीरा-पिन्तिथिन सुप्रसिद्धम् । सुवर्णश्रीवद् घन सान्द्र रोचिष्णु रोचिर्यस्या । नेमि-पार्थण्डी शोभनवर्ण श्रीर्घनो मेघस्तद्वद्दोचिष्णु० ॥ २ ॥ नि समसुसविदा श्रीयुक्त-समुद्रविजयस्य भवो जन्म यस्मात् । वाम प्रतिकूलोऽज्ञज स्मरम्तज्ञयहेतो । नेमिपक्षे नि समसुसबिदा नाभिभूताऽऽधारभूत । पार्श्वपक्षे हे वामाङ्गज । हे जयहेतो । ॥ ३ ॥ मोगिनो ये इन्द्रा । नेमिपक्षे जलज गह्व ॥ ४ ॥ श्रीजीरा-पिक पार्श्वे यस्य । श्रेयसा समुद्रनेमिभू । पार्श्वपक्षेऽहेऽर्वदादिणाऽऽसन्नत्वात् सुप्रसिद्ध 2 शेष सुगमम् ॥ ५ ॥

> इति तीर्थद्वये जिनत्रयस्य प्रत्येक स्तवस्याऽर्थ ॥ ॥ ( एतानि महोपाध्यायश्रीरत्नशेखरगणिविरचितानि )॥

१ गीतिच्छन्द

# श्रीः । श्रीपार्श्वजिनाष्टकम् ।



सुरदानवमर्समुनीन्द्रनत नतभव्यजनाविहरोषहरम्। हरभूधरहारियज्ञः प्रकर करणेभनिपृदनसिंहनिभम् ॥ १ ॥ निभपाद्पपङ्किविभङ्गगजं गजसिंहदवानलभीतिहरम्। हरहारविधूज्ज्वलकीर्तिकर करुणोद्धिमद्भुतरूपधरम् ॥ २ ॥ धरणेन्द्रनिपेवितपाद्यग युगवाहुयुग कमलाक्ष्युगम्। युगपज्जनसोख्यविधानपर परमाप्तपति जितकर्मरिपुम् ॥ ३ ॥ रिपुमित्रसमाञ्चयमर्हतम तमडत्करवारकचारुगिरम्। गिरिराजमहीधरधीरगुण गुणराशिविशुद्धितसद्भवनम् ॥ ४ ॥ वनथम्भनदुःखसुग्वेकमत मतिकोशिकमण्डलसद्यमणिः। मणिकाञ्चनहृष्यसम्हरणं रणसज्जपद् गतजनमद्रम् ॥ ५ ॥ दरभाववियोजितकर्मगण गणनायकचित्तकजश्रमरम्। मरकाम्ब्रुधिपानपयोधिमुनि मुनिनायकमीप्मितकल्पतरुम् ॥६॥ तरुणार्कसमोन्नतसत्करजं रजताद्रिमनोज्ञविशुद्धकुलम्। कुलवारिधिचन्द्रमनन्तकलं कलघोतनिम जिनपार्श्वविभुम् ॥७॥ विभुसौख्यकर भवभीतिहर हरहारकृतोधरणेन्द्रवरम् । वरपोतनिभं भववारिनिधौ निधिवत् सुखद् जिनपस्तवनम्।।८॥ श्रीवामेयो जिनाधीशः शिवपद्यादिति स्तुतः । पाठकार्योत्तमाम्भोधिगुरूणां सुप्रसादतः ॥ 餐 ॥ इति ॥

### श्रीवीरजिनस्तवनम् ।

महानन्द्शुद्धाश्रित देवदेव महीनाथिसद्धार्थपुत्र पवित्रम् ।
यथाकामित दत्तवार्षिक्यदानं त्रिकाळं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम् ॥१॥
चतुष्पष्टिदेवेन्द्रयोगीन्द्रवन्द्यं सुधाशाळिसशुद्धवाक्य वरेण्यम् ।
द्यासागर शुद्धसन्मार्गयान त्रिकाळ स्तुवे श्रीजिन वर्धमानम् ॥२॥
अनन्तोत्तरज्ञानचारित्रळीन जरारोगमम्मोहसन्तापहीनम् ।
क्षणाद्भूतनिर्मूळमायावितान त्रिकाळ स्तुवे श्रीजिन वर्धमानम् ॥३॥
शमस्वाद्पाथोधिससर्गमकं सदा कर्ममर्मप्रपञ्चप्रमुक्तम् ।
प्रचण्डप्रतापेन भास्वत्समानं त्रिकाळ स्तुवे श्रीजिन वर्धमानम् ॥४॥
मनोहारिकल्याणवर्ण विशाल विदीर्णान्तरारिप्रनाळि कृपाळुम् ।
गभीर विशालेगुँणवर्धमान त्रिकाळ स्तुवे श्रीजिन वर्धमानम् ॥ ५॥
जगजीवसन्दोहजीवादिभूत भवश्रान्तिरिक्तं नमन्नाकिभूतम् ।
लसत्स्वर्गिनिर्वाणळक्मीनिदान त्रिकाळ स्तुवे श्रीजिन वर्धमानम्॥६॥

इत्य भक्तिवरोन मुग्धमितना श्रीवर्धमानः स्तुतः प्रोद्यद्देदपवित्रकान्तिकितः सश्रीकशोभायुतः । याचे नैव कलत्रपुत्रविभवं नो कामभोगश्रियं किन्त्वेकं परमोत्तमं शिवपद् श्रीबालचन्द्रार्चितम् ॥ ७॥

# श्रीसर्वज्ञाय नमः। वीरस्तोत्रम्।

श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रवशकमलाशृङ्गारहार प्रभो । श्रीमद्वीर ! भवन्तमन्तरुदितप्रीत्या विमुक्त्ये स्तुवे । निःशेषानिप नामिनन्दनमुखास्तीर्थङ्करान् श्रीगुरून् प्रत्येक युगपत् क्रमाच दशभिः श्लोकैरिहान्तर्गतैः ॥ १ ॥ जिष्णोभिष्रहनम्यनर्तितभुव धृतचुमङ्गाचल नत्वा जागरितादरागमपदेऽवामङ्गभङ्गान्तके ।

### अवचूरिः ।

॥ श्रीसिद्धार्थामि वान वराधिपकुळलक्ष्मीग्रज्ञारणमुक्ताकळाष ! अन्तर्मेनसि उदिता या प्रीतिस्तया मन स्फ़रितप्रमोदेनेत्यर्थ । विशिष्टाष्टकर्मनिर्मयनसमुद्भता या मुक्ति परमपदप्राप्तिस्तस्यै । न केवल त्वामेव किन्तु नि शेषानिप नामि० श्रीनामेयप्र-मृतीन् तीर्थाविपान् । कथभूतान् श्रीगुरून् । आईन्त्यलक्ष्म्यालङ्कृतान् । निज-धर्मगुरून् वा । कथ र प्रत्येकमेकमेक प्रति यया श्रीनामेयमजित चादि । तत्राद्यो जिन तदशेषजिना विशेषणत्वेन एवमजितादिषु युगपत् सर्वानिप निजनिजा-Sिमधानकीर्तनपुर सर, कमाच न व्यतिक्रमेण । के ८ दशिम श्लोकै., इहांS-स्मिन वीरस्तवेऽन्तर्गतै कविनाऽन्तर्भाविते ॥ १ ॥ हे नाय ! त्वा नत्त्वा स्तुत मह सन् मारश्रमः सफलस्तुतिप्रयाम स्या भवेयमिति समासार्थ । ससुरासुरज-गत्रयप्राप्तपताक ! सुरेन्द्रविनिमितप्रशमासहिन्णुमुरस्पर्शकुलिशकठिनमुष्टिप्रहारेण वामनीकरणादपरिमितपराकमत्वाचेति ॥ अभि० भक्तिभरेण नम्य, मेहचालनात्। धूत. कम्पितो युमङ्गचल स्वर्गलोकसङ्गाचल प्रक्रमान्मेरुपैन । नत्वा प्रणम्य ला । हे जागर <sup>१</sup> प्रकटितोद्यम <sup>1</sup> कुत्र <sup>१</sup> आगमपदे, प्राग्मवाधीतश्रुताक्षर ! ध्याते. पापासङ्गविध्वसक । मदनमहाभटजैत्र ! ससारवासे गृहभावेऽपि । अहमिति कर्तृ-पदं । यद्वा श्रीजा • जिलर महस्तेज प्रतापो यस्य तम् । अहमस्पदर्थिकयायोगा-दनुक्तमपि लभ्यते । हे नाथ । गुरु० प्रमोदमेदुर्या पूर्वं नत्वा पश्चात् स्तुतमह

श्रीजातप्रतिमह । जित्वरमहं संसारत्रासे श्रुवं नाथ । त्वां गुरुरङ्गतः स्तुतमहः सारश्रमः स्यामछम् ॥ २ ॥ देवारव्धमसुप्तमन्मथमसुरुकारप्रपन्नापदं

वर्ष्मासविधिमस्ततापमनसीशा सस्मरत्रुत्तपाः । सन्धाभूमिगते न पर्वतसमात्मा भूरिमायामहिं वत्रेऽन्ते कृतकुग्रहस्थितिवधः मतन्प्रनन्द्यक्षमाम् ॥ ३ ॥ मन्माथिस्मरसुप्तिवर्धनतमः प्राभिञ्ज सुष्टृद्वरू

याता वीतभय कतीश ! न बृहद्भावाः सुविद्य ! त्वया ।

श्वाघिततावकीनगुणप्रभावः सन्नह सारश्रम स्यामलमित्यर्थ ॥ २ ॥ हे ईश १ त्व न क्षमा कृतवान् , इति सम्बन्य । सङ्गमामरकृत जाप्रत्कामरस अनुकृलोपसर्ग-कारितया श्वज्ञारसारसराज्ञनाजनिताऽभिनवरसेन । असुभि प्राणे प्रपन्नापद् यत्र त तथा । शरीरक्षेपकविधिमुपमर्गकरणव्यापारविशेष एकान्तो-पशान्ते मनसि खकीये चेतसि । अस्परब्रहो परमकष्टमिदमिति सुरकृतदुर्गी-पसर्गविवि कर्मक्षयकारित्वेन सर्वेथाऽप्यवगणयन्नित्यर्थ । विशेषणमाह उत्तपा उत्कृष्ट तपो यस्य । मनिम कथभूते / मन्याभूमिगतन प्रबलकमीभिदित (१) मया विधेयमिति प्रतिज्ञास्थानप्राप्ते नेतिनिषेधे । त्व कीदश १ पर्वतसमात्मा आत्म-शब्दस्य देहवाचकत्त्वात् पर्वतप्रतिमशरीर । कालचकाहतोऽपि न प्राणान्त गतो-Sfu इतिहेतो । प्रभूतसमवसरणादिविभूतेर्भूमे । माशब्दो लक्ष्म्यर्थेऽप्यस्ति । इह च पदविरामत्वादनुनासिकश्च । सामसामेति । अन्ते कृतकुष्रहस्थितिवव उपसर्ग-पर्यन्ते कृतो विहित कुप्रहस्य कदाप्रहवत सङ्गमदेवस्य स्थितिवध भन्नो येन । सन्तप्तान् जन्मादिदु खार्तान् नन्दयन्तीति । अक्षमा कोपकषाय न वने सबन्ध ॥ ३ ॥ मामुपलक्षणलादन्यमपि मधातीत्येवशीलो मन्मथ सचाऽसौ इति स्मरश्च तस्य निद्रा वर्धयति छेदयतीति ॥ अज्ञान दुरित वा । प्रकर्षेण अम अतिप्रबल निर्भयं, अथवा पत्तनं प्रामानुप्राम विहारकम कुर्वता । कि सख्याऽऽमं त्वया भवता न पिष्टा न निषिद्धा किन्तु निषिद्धा एव । जागरेण सम्यक्तत्त्ववि-चारसारसवेगरक्कपरीषहाविसहनसामर्थ्यरूपेण शोभना शिष्या यस्य तस्याऽऽमञ्च-णम् । यत एवं तत एव शकटतिलजलप्रमृतिकमचित्तमपि ज्ञानेन जानताऽपि प्रवृत्ति- पिष्टा जागरशोभिशिष्यसहसे हारं विधेया अरं

पृथ्व्यां तत्त्वविभक्तितः किमिव न श्रीगर्जिसज्जा मतिः॥४॥

श्रेयोबस्यवनिः समस्तमुखकृदुःशिष्यजरुपहुमं

🏒 यः कामश्चरिकाश्च शीतल्लता भावप्रयान्तीरदाः ।

सेक्ता ह्यन्तरमत्ततत्त्वविपिनं निश्रेतगर्ज्जद्रसं

भद्रं त्वं कुरु शर्मलब्धिविदित क्ष्मां यत्रजस्नं स नः ॥५॥ विज्ञानर्द्धिरसप्रमुख्यमसुमद्धन्दं सनास्तानयं

मह्यां सङ्गतदानखानिरमद्ग्वालं स्वशसालसम्। लब्ध्वा पङ्कमनङ्गवर्जि वचनं तेऽधः प्रयास जग-

ज्ज्ञायिन् यत्स्मरतप्तिहर्म्यमगमद्धर्मज्ञगर्माञ्चितम् ॥ ६ ॥

दोषान्नाऽनुज्ञातम् । किविशिष्टा भावा <sup>१</sup> सहसाऽविचार्य, इह प्रमादसादरजन्तु-बहुरुकालेऽकरणीया अरं शीघ्र पिष्टा एव, तथो भूमा सम्यक्तत्त्वविवरणेना-Sनित्यतादिभावनात । कि कथमित्र १ श्रीगर्जिसज्जा लक्ष्मीपदे सज्जा निविडा मतिर्बुद्धिर्न पिष्टा 2 अपि तु पिष्टैव ॥ ४ ॥ तासा प्रादुर्भावाय भृमि , दु शि० गोशालो जमालिवा वितण्डावादो यस्त्वमदा च्छिन्नवान । यस्त्वा कामक्षरिका विपक्षहृदयविदारकत्वात् कामस्य क्षुरिका, अर्थात्सविकार वाच सच्छाय सपह्न-बहोमाव गच्छन्तीश्चादा किया सेचनशील । मनसि भव्याना गम्य । अपृष्ट यत्तत्त्ववन. कि विशिष्ट<sup>2</sup> निश्र खपक्षमिता प्राप्तास्तेषा गर्जन् प्रवृद्धि गच्छन् रसः प्रमोदो यत्र तत् अद्वैतसुखप्राप्त्या ख्याता या भूमि क्मा ता यन् गच्छन् । स त्वं नोऽस्माक भद्र कल्याण कुरु ॥ ५ ॥ हे नाथ ! तव वचन लब्ध्वा असुम-इन्द परमपद मोक्षमगमत् इति सक्षेपार्थ । विज्ञान विशिष्टतत्त्वज्ञानसपद् तस्या यो रस प्रमोदो भगवद्वचनश्रवणात्तेन प्रकर्षेण सुस्थ सुस्तितमिति कर्तृविशेषणम् । त्यक्तदुर्नयं । तथा मह्या भूमौ अवतीर्णवितरणकर इव दानखानि । तथा मद एव दानादिसुकृतस्य ज्वालकत्वात् ज्वाला तद्रहितम् । तथा खकीयजात्यादिप्रश-सायामलस । किकुला <sup>2</sup> लब्ध्वेति पूर्वोक्तम् । आराधकानामध कृतप्रयासम् । जगज्ज्ञायिन्निति सम्बोधनम् । कन्दर्पदर्पतापरहितम् । शर्मभिरात्यन्तिकै

वन्नेऽहिः श्रितशान्तिरस्तदुरितः सामस्वनं स्ववंरं
सुप्ता तात्त्विकतेश सादरदमोद्दामास्यद्धे क्षमा । भ्
धात्र्यानन्द निशान्तलक्षणमहः कः शुद्धनादा धनं
विद्यादर्पण । तर्कयंस्तव गिरः सश्रीनं सानन्दहृत् ॥ ७ ॥
सुष्ट्रालम्बिन्धमाचयक्षतमः स नद्धभर्तुर्घनं
गन्तुं मर्ल्यनिवासभीतिविजयीहातन्त्रवाऽञ्ख्योऽस्ति मे ।
धिन्वंक्षेसहरिद्रलुम्बिनिवहः सुस्ताद्मध्योऽप्यह
शीघं त्वं भव भन्यकेवलवसुस्वामी तदऽस्ताशुभः ॥ ८ ॥

कान्तिक सुखैरश्चित पूजितम् , आन्वित व्याप्तम् वा ॥६॥ ववे ययाचे सर्प ख खर्ग एव वरः प्रसादस्तम् । किविशिष्टम् <sup>१</sup> अहि भगवद्वचनश्रवणात् श्रि॰ प्रपन्नप्रशम । अत एवाऽस्तदुरित । मथुरतरगन्धर्वगीतादिध्वनिबन्धुरम् । अतत्त्वबुद्धि सुप्ता सुष्वाप गतेति । वैराग्यातिशययोगात् समम्भ्रमो यो दम इन्द्रियनोइन्द्रियनिप्र-हस्तेनोहामा गुवा अस्य चण्टकौशिकस्य दधे खयमेव स्थिरीजाता । का <sup>2</sup> क्षमा । है धात्र्या • जगजनात्हादक! निशान्त • उद्घटहृपाणि महासि तेजासि प्रभावा यस्य तत्मु<sub>ान्येर</sub>ानम् । सश्री स्वर्गापवर्गसुखसम्पत्पात्रम् । न स्यादपितु स्यादेव । अत्राऽय मु हे नाथ! चण्ड० अहि स्थाय्यस्थेपि यथा तव गिरस्तर्कयन् शृजन् त्यक्तकोप क्षिप्तपावश्च खर्योग्य पुण्यमुपार्जितवान् । तस्य च मिथ्यादृष्टिबुद्धिर्नष्टा, तथा को नामाऽन्योपि सानन्दहृत् शुद्धनादास्तव गिरो धन तर्कयन् सश्री न स्यादिति भाव ॥ ७ ॥ सुष्टु अतिशयेनालम्बिन समन्तत प्रसरणशीला ये विभा-चया शरीरप्रभाप्राग्भारास्तै क्षतं ध्वान्त येन तदामन्त्रणम् । शोभमप्रपाति सुख-मयमुक्तिपदम् । खामि० घनमत्यर्थं गन्तुमीहा स्पृहा ससारवास तस्यभीति-विविधजन्मादि तस्या विजयि जैत्र! तत्तस्मात् कारणात्, न नैव वाञ्छयोऽस्ति अभिलषणीयोऽस्ति मम लेखसुरतरुफलनिकर । कि कुवैन् १ धिन्वन् श्रितान् श्रीणयन् । मधुरतररसोऽपि यत एतत् तस्मात् कारणान्मे मुक्तिसुखामिलाभिणो में लं भवान् अस्ताशुभो भव संपद्मल भव्यकेवलेन निर्मलकेवलावलोकेन वसु-

शिल्पानल्पमनःश्रमः परिवहत्श्रीमत्तनव्यान्तरि वाचं मारदवातिदाहितव्यूहांबुवीची नदीम् । भग्नामित्रतमेश सर्वगतमोठावीं घनध्यम्बुधि वन्दित्वाप्तठ्यः प्रनष्टकठहः स्या रम्यहम्ये हिते ॥ ९ ॥ श्रीलोभद्रमगुल्ममुद्रणभवन्तं मग्नमन्युस्मर सोमासत्त्वगुरु सदा हृदि दृदे सारस्प्रहासिकमान् । मर्त्यो द्वल्गद्गुप्तलब्धमहसं साम्यप्रशस्यस्तवं प्रस्तीर्णक्षमरुक्वय भवभय भित्वाऽगमद्योऽक्षरम् ॥ १०॥

खामी सूर्य ॥ ८ ॥ हे ईश । अहं तव वाच स्तुत्वा परमपदे आप्तलय स्या भवेयमिति सम्बन्ध । शिल्पेषु विज्ञानेषु अनल्पो मन श्रम चित्तव्यापारो यस्य स अत्राऽप्रयक्तोऽप्यहशब्द कियायोगाज्ज्ञेय । परिवहन्ती समन्तत प्रसरन्ती श्रीर्रुक्मी सैव मत्ता पुष्टा तस्या तरिं तत्पारवती नावम् । स्मर स एव दवी दवानलस्तस्य योऽतिदाहस्तद्भग्रामनाय विहि प्राप्तपूराय अम्बुवीच्यो जलल-हुर्यस्तत्प्रधाना नदीव नदी । प्रकृष्टा अमित्रा अमित्रतमा शत्रव ततो भग्ना पराभृता । अप्रतिहृतज्ञानदर्शनेन सर्वविश्वव्यापक ! अथवा सर्वगानि यानि तमासि पापानि तानि छुनातीति डप्रत्यये ताम् । तथा घना धियो बुद्धयस्तासाम-म्बुधिमिवाऽम्बुधिम् । एवविया तव वाच वन्दित्वा वदुङ् क्षाग्रति । धातोः स्तत्वा । प्रमेदुरानन्दसान्द्रतया एकान्तलयलीन स्था भवेयम् यं । ।तमत्सरः एकान्तस्रखनिबन्धनतया सर्वथा हितकारिणि सिद्धिसोधे ॥ इ.॥ श्री सम्पत् असन्तोष स एव हुमस्तस्य गुल्मा व्यापकर्त्वाद्विविवाऽभिलाषलक्षणा विटपास्तेषा मुद्रणा प्रवृद्धिनिवारणो भवश्वरमभवाऽवतारो यस्य तम् । तथा यच्छब्द्विशेष्यं त्वामिति गम्यम् । अथवा हे श्रीलोभ० भवन्त ब्रुडितौ लक्षणया क्षीणौ क्रोध-कामी यस्य तम् । सोमा॰ सा श्री , उमा कीर्ति , सत्त्व बल, तैर्गरीयासम् । अहं चेतिस ददे निवेशयामि ध्यायामि । मत्यें मनुष्यलोके पर्युह्रसन् । अगुप्तं प्रगटं लिब्धमह केवलज्ञानतेजो यस्य तम् । साम्य॰ समत्वेन श्राघनीय स्तवो गुणवर्णन यस्य त त्वा ध्यायामि । यो भवान् अक्षरं मुक्तिपद ससारभीतिं भित्वा प्रस्तीर्णा प्रस्ता इमक्रेशायाऽऽधिसमूहा हक्चया यत्र तम् ॥ १० ॥ एवं नव्यनयं विनम्रजगतं त्वामुन्नतप्रातिभं वन्द्य यः शतशोऽभिनौति न क्रपावादान्तिमः सत्यवाक् । श्रीवासोऽस्ततमस्ततिः स विपुलशीक सुसूत्रं हरि जित्वाऽमर्त्यकुलस्य नम्यमभयस्तादक्षरश्रीयुतः ॥ ११ ॥ यस्ता श्रीजिन सूदिनोन्मद्मनृश्चौरः प्रणौति श्रमं जित्वा सोढगरिष्ठकष्टदहन रोचिष्णुभालद्युतम् । दत्तामर्त्यपवित्रसम्मद । पठन् कान्तं विशङ्कः स्तवं वन्द्याऽह्राय भवान् जिनाः प्रद्दतामन्येऽपि तस्मै शिवम् १२ ॥ इति श्रीवर्षमानस्तोत्र कर्तनामगर्भितम् ॥

अन्यान्यमञ्जलनेन परैरन्यथाकर्तुमशक्या नया नैगमाद्या यस्य तम् । उन्न० विनम्र-केवलालोककलितत्वात् सर्वोत्कृष्टज्ञानगुण शतशो भक्तिभरादभिनौति स्तौति । नपन-रेकवारम् । नकु० कृपावादाऽवगतजीवादि दयावन्तस्तेषा मध्ये न नैवाऽन्तिम् । स स्तोता भवान्तरेऽक्षरपरमपदसुखसमृद्धिसहित स्तात् भवतु । विशेषणमाह्-स श्रीबास । विपुरु विस्तारिवैभवम् । शोभमान सुमूत्रं, खसामानिकत्रयिः शदादिदेवाना व्यवस्थाम्थापन यस्य तम् । देवेन्द्रम् । निजवैभवभूमा पराजित्य ॥ ११ ॥ निगृहीतदुर्मद्चित्तनस्कर । सिलोपे श्रीजिनविशेषणम् । खेद पराजित्य. सोढो॰ कष्टान्येव दाहकत्वाद दहनो येन तम्। दीप्यमाना भालस्य सकलदेह-स्योपलक्षणत्वाद् द्यति यस्य तम् । अवतीर्णो देवाना पवित्र प्रमोदो येन तस्या-SSमन्त्रणम् वित्रश्लेषेरलङ्कतम् । भवान् त्व हे वीर ! अन्येपि परेपि जिना ददता प्रकर्षेण वितरन्तु । इह च "ददि दाने, डुदोंगक् दाने" इति वातुयोगे पञ्चम्यास्ताम् आता च दत्ते सति ''अनतोऽन्तोदात्मने'' इत्यनेन छोपे एकत्व-बहुलयोर्ददतामिति सम्बन्ध ॥ इद च काव्यं षट्चक्रबन्धेन ज्ञेयम्, अष्टदलकमलेन वा । एतदन्ताश्च कविनामसम्बद्धा द्वादशवर्णी अक्षराः अक्षरषट्कश्च ३।६। अक्षरेष्वन्तर्भाविता सन्ति, ते च स्थापनाविशेषादवगन्तव्याः ॥ १२ ॥ ॥ इति श्रीवीरस्तोत्रावचूरिः समाप्ता ॥

<sup>-----</sup>

# श्रीसहरुभ्यो नमः। बीरस्तोत्रम् ।

स्वितः श्रीपरिषेव्यमाणचरणक्ष्मापालचुडामर्णि श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रवन्दनमहं तं नोनवीमि स्फुटम् । यः कामं प्रममर्द निर्देयहृदा विश्व जिघांसुं जगद् रागाल्यं रिपुमङ्किहस्तयुगलीसलग्रमप्याद्रात् ॥ १ ॥ स्विल श्रियं रातु जिनेन्द्रचन्द्रः सन्यक्तमायामदमोहतनदः । सिद्धार्थभूपालकुलाम्नकीरः सदाऽस्तु वीरः समतासुधीरः ॥ २ ॥ स्वस्ति श्रियां काममकाममूर्ते-र्नानाऽभिरामं बत यस्य धाम । षिपर्ति कामानि(?) कछाविछासी स त्रैशलः पेशलभागधेयः ॥ ३ ॥ खिस्त श्रीसुभगंभविष्णुचरणद्वन्द्वं नमामस्तमां सिद्धार्थक्षितिपालवासवसुतस्यानन्दसन्दोहदम् । यद्रागद्विरदो विमुच्य हृदयं भूयस्तपोज्योतिषा सन्तप्तं सुखमीप्सुरीप्मितहितश्रेणी सदाऽशिश्रियत्।।४॥ स्वस्तिश्रीभरभायुरासुरनराधीशोत्तमाङ्गरफुर-न्मन्दारद्वमसृतुचुन्बितपदद्वन्द्वस्य यस्येशितुः । पादाम्भोरुहसेवना सुमनसां दत्तो मनोवाञ्छितं कामं कामगवीव कामितरसः शश्वत् कलाशालिनाम्॥५॥ सिद्धार्थिक्षितिभृत्कुलाम्बरमाणं त्रैलोक्यचूडामाणं श्रीवीरं नम हे मनः । प्रसमरश्रीकीर्तिकेलीगृहम् । मुक्तिस्मेरमुखोपगृहनमुखं चेदात्मसादीहसे कर्त्वं ह्योपयिकं न तत्र किमपि प्राह्मैः परं गीयसे ॥ ६॥

> श्रेयः श्रियां धाम यदीयनाम प्रकाममाविःकुरुते प्रकामम्। श्रीत्रेशलं पेशलमूर्तिमन्तं सर्वं चतुर्विशममु भजेऽहम्॥ ७॥

विबुधावनिनानेकच्छेकप्रकामपराद्धुखं
प्रशमिजनतासम्यगोय गुणोत्करराजितम ।
नय मम मनः ' श्रीसिद्धार्थं सदा स्मृतिगोचरं
तरणिकिरण ध्वान्तध्वंसे यदीच्छिस संपदम् ॥ ८ ॥

कुन्देन्दुस्फटिकावदातसुषमांश्चेतोहरान बन्धुरान् ये कामं कलकण्ठकण्ठमधुरध्वानैकताना नराः । गायन्ति त्रिदशाधिनाथनिकसनन्दप्रद् ! त्वहुणां-स्तेपा जन्म च जीवित च सफल पुंस्कोकिलानां जने ९

चेत्सङ्कल्पिवकल्पकल्पनमित्स्वं कल्पभूमीरुहस्त्वत्सेवाकरणप्रवीणमनसस्त्वश्वश्वरीका वयम् ।
सर्वाशापरिपूरको जलधरस्त्वं चेद्वयं चातकास्त्वं दाता शिवशर्मणो यदि वयं तद्याचकाःस्मोऽधिकम्॥ । •

प्रणिनमति व एनं नाम पूर्वापराह्ने त्रिभुवनतिलकामं वर्धमानं समानम् । विविधवृजिनमूळं चूर्णपेषं पिनष्टि प्रवलवलमसौ द्राङ् मोहनीयं समग्रम् ॥ ११ ॥

दुष्टव्याधिमहोटरक्षयमहामेहाङ्गभङ्गादिभी रोगैनेव कदापि सोऽङ्गिनिवहः प्रायः पराहन्यते ।

यस्त्वन्नाममहौषधन्नतविधिव्यापारबद्धादर-

श्चिन्त्या नैव यतो महौषधमणीमस्त्रादिसंपत्तयः ॥१२॥

प्राघानि तैर्मोहमहाबलानि

त्वच्छासन यैरुररीकृतं प्रमो <sup>!</sup> । स्वर्मोक्षकामानि मनांसि चैपा

यके जनास्त्वद्वरवक्रपायिनः ॥ १३ ॥

एप स्वर्गिगणः प्रकामनिपुणः संसेवते वासवं प्रायश्चकधरं नरं नतिपथं नृणां नयत्युत्कर । पात्स्वप्रभुताश्रित प्रणमति होकोऽसुराणा गणः कस्कस्त्वां त्रिजगत्प्रभु न भजते देवो नरो वाऽसुरः १४

स्तुत्य जन्म तदीयमेव निवहैर्नृणां कलाशालिनां वृत्तिश्चापि च वर्णनीयमहिमा प्रज्ञालय चाननैः । सम्पत्सत्स्पृहणीयभावरुचिरा चित्रा तदीयैव सा यस्त्वां त्रिः प्रतिवासरं प्रणमति प्राणी त्रिधा शुद्धितः १५

मत्तेभेन्द्रस्य कुम्भस्थलमिव निवहाः पट्पदानां भजन्ते सम्पूर्ण नीरपूरैः सर इव महसा सारसानाश्रयन्ते ।

सारङ्गाः शाद्वलान्तं वनमिव गहनं सजुषन्ते समन्तात् तद्वदेवाधिदेवक्रमकमलमलङ्गर्वते राजहंसाः ॥ १६ ॥ तं वन्दे जिनसार्वभौमतिलकं तीर्थङ्कराप्रेसरं
श्रीवीरं प्रणताङ्किपदायुगलीवीराधिवीरेश्वरैः ।
यः कामं प्रणिहत्य मुक्तिवनितानिष्कामचूडामणिभुंद्रे तां च ददाति भक्तजनता प्रत्यद्भुतं तन्महत् ॥१७॥
विविधविषयाशङ्कापङ्कप्रकाशविशोषकं
विमलकमलापारोहासप्रवृद्धपटीयसम् ।
नमत जिनपं ज्योतिःसोमप्रकाशितविष्टपं
तरणिकरणि श्रीसिद्धार्थक्षमापतन् कहम् ॥ १८॥
अद्यप्रातीनमेतन्मरणमिति सदा सविदानोऽपि जन्तुनों धर्मं कर्ममर्मव्यतिकरवश्गः कर्तुमीष्टे कदाचित् ।
इत्येतन्मोहजालं दलयतु सकलं सर्वकालीनमात्मसवेद्यं सर्वथाऽसौ जिनवरवृषमो मामकं मूलतोऽपि १९
तेषां नैव दवीयसी सुरगवी नेदीयसी स्वारमा
स्वःकुम्भादिविभूतयश्च वश्गा दूरे नवा चिकता।

तेषां नैव द्वीयसी सुरगवी नेदीयसी खारमा
स्वःकुम्भादिविभूतयश्च वशगा दूरे नवा चिकता ।
मुक्तिस्त्री च मनोनुकूछचरिता कामं किमु ब्रूमहे
ये नित्य जिनराजपूजनविधौ बद्धाद्राः स्युर्नराः ॥२०॥
नाऽसौ चागमिकप्रमाणपुरुषव्यावर्णितं स्वःपदं
नो वा भूचरगोचराश्रयसुखं सत्सार्वभौमादिजम् ।
नैवाऽज्यात् पदसपदादिकमपि प्रार्थ्यामहे हे प्रभो !
भूयाच्छाश्वतिकप्रमोदविधये सेवा तवाऽऽकस्मिकी २१
सिद्धार्थान्वयवार्धिवर्धनविधौ तं पार्वणेन्दूद्यं
श्रीमन्तं परमेष्ठिनं प्रणयतः सत्स्तोत्रमागें नये ।

यसादाविरमूजगश्रयहिता संदर्शयन्ती खर्यं
भूगोळं च खगोळमेतदुभयं श्राश्ची जगब्रह्मुषाम् ॥२२॥
सिद्धार्थक्षितिपाळवंशिवमळस्यूळैकमुक्तामणिं
श्रीमच्छ्रीत्रिश्रळामनःपरिणतानन्दप्रदानप्रभुम् ।
स्वामिस्त्वत्पद्सेवनज्यतिकरव्याळोळचेतस्कतः
पूतात्मा जन एष निर्मळमनास्तुष्ट्र्षति त्वां सदा ॥२३॥
स्वामिस्त्वत्पद्सेवकोऽस्म्यहमि त्वेषा मितः स्थेयसी
स्वल्पा वा महती भवस्थितिमिमां जाने निजामात्मनः ।
नो मां चेत् पदसेवकं परमहो स्नुतृङ्क्यथा बाधते
त्वद्धानार्णवळीनपीनमनसो निद्रापि कौतस्कुतिः॥२४॥
ये हिंसानृतचौर्यकार्यनिरता ये चान्ययोषाजुषः
पापव्यापभृतोऽपि वीर । भवता निस्तारितास्तेऽप्यहो ।
एतेषु स्विकधीः परत्र परधीर्यक्रेश्रसेऽस्माहशासत्ते नौवितिमञ्चति स्वपरयोभेदोऽकद्र्यस्य यत् ॥२५॥

सर्वे गुगाः श्रीजिनवीरमाश्रिताः सद्राजहंसा इव मानसं सरः । शरत्सुधारीधितिकान्तकान्तयः पवित्रलावण्यपयःप्रपृरितम् ॥ २६ ॥

जानं ते फल्लवत्तवाननरमासंवीक्षणादीक्षणं हस्ते शस्ततमौ त्वदीयचरणाम्भोजन्मसपूजनात् । सा सारा रसना त्वदीयविमला भिक्षासु संपद्गहात् मन्त्रे मे सफलं जनुख सकलं स्वामिस्तव ध्यानतः॥२७॥ क्वं श्रीजिनवर्षेमान इति सन्नामा जिनाधीश्वरः सम्यक्संस्तुतिमार्गमेष मयका संप्रापितः सत्तमः । श्रीमच्छीकुशालादिसागरमहोपाध्यायपादाम्बुज-प्राप्तप्रौढमहाप्रसादनिरतः स्तात् सर्वदा श्रेयसे ॥ २८॥

ध इति महावीरस्तोत्रम् ॥ महोपाध्याय श्री श्री १००८ श्रीकुशलसागरगणिशिष्यपण्डित-श्रीविजयसागरगणिना कृतं नीरस्तोत्रं भणमाली श्रीनीरापठनार्थं पूरमामे ।

## वीरजिनस्तवनम्।

विश्वश्रीर्द्ध । रजिश्छदे गरिमेद्यादर्पनाशे क्षमं
सद्वाच स्तुवैयाश्रवं परिहरन स्मासूर्य दुःखँक्षमम् ।
निस्तन्द्रं तपनेद्वसु दुरिर्तस्दारिक्थ ! वीर ! स्थिरं
रम्यश्रीविरँसोऽसकामनिर्कृति मद्रालयं शङ्करम् ॥ १ ॥
( चतुर्गुनामद्गल चक्कम् )

#### टिप्पनकम् ।

१ विश्वश्रीद्ध ०, चतुश्चियदितशयाऽष्टप्रातिहार्यादिरूपया विश्वश्रिया समप्रलक्ष्म्या शोभया वा इद्ध दीप्त!, हे वीर! ला रजिरछदे सुवे। २ गिरमाणं द्यातीति। ३ खरे वेति विकल्पयलोपत्वेनाऽत्र यलोपाऽभावात् सुवयाश्रविमिति सिद्धम्। जातावेकवचनमित्यास्त्रवान् परिहरित्रिति मद्धिशेषम्(१)सुल्यसम्बोधनं वा। हे द्यासूर्य! प्रकाशक्लात्। ४ दु खाना क्षयो यस्मात्। ५ तपनो रविस्तद्व-दाचरित आचारार्थे क्षिप्, तपनन्तीति तपनन्तो वसव किरणा यस्य । ६ दुरिताना सूदो विनाशो यस्सात्=रिक्थं द्रव्यं स्थिरमप्रक्रम्पत्वात्। ७ रन्यश्रीषु गवितरसोऽहम्। ८ निकृतिमीया॥ १॥ तत्त्वे यर्भतिं जम्भजिद्राजी मुदिता हुतम्। तं स्तवे वीततन्द्रोजिभयं भावेन भाखता ॥ २ ॥ ( मुशलम् ) ततयास्तनृणां मुक्ते या नीर्हेक्तनवे नता । तोरभाभार तापास सँ पार्वाक्षेर रक्ष तीः ॥ ३ ॥ ( श्रूलम् ) तैतकष्टावलीलावलीलाढ्य श्रीवैरा रतीः । ताररावश्रुतौ वीर रैंबीद्धाभ सुरास्तव ॥ ४\_॥ ( হাক্ক ) र्तेज्ज्ञासदमलेक्ष्वाकाविशजेयः शमिस्तव । वरेण्यानन विश्वेश शरणं सुसुखेच्छवः ॥ ५ ॥ (श्रीकरी) तञ्ज्ञमीज्ञ विशैस्त्वालमवन्दत धैनारव । वधवह्नयां वह्निवद्यो वैरिवर्त्सि वशी वैरैः ॥ ६ ॥ (चामरम्) तरणे चिर्क्हढामतमस्य चरणाद्रः। रसिकस्तव भूयास सेवनेऽनल्पमानसः ॥ ७ ॥ ( हलम् )

१ नुति = स्तुति । २ आजि सङ्ग्राम । ३ मुक्त्यै मोक्षार्थम् । ४ नीरक् आरोग्यवती तनुर्थस्य तस्तै । ५ तारो भासा भाना वा भारो यस्य । ६ तापमस्यतीति । ७ स त्व जगत्प्रमिद्ध । ८ पातेति रक्षक । ९ हे अक्षर् अचल । १० ता नृणा तती । ११ तनकष्टावलीना लाव छेद स एव तस्य लीला तयाऽऽल्य । १२ श्रिया वर । १३ रता रतिमकुर्वन् । १४ रवेरिव इद्धा भा यस्य । १५ तज्ज्ञा विद्वास- । १६ विश पुरुषा । १७ घनस्ये-वारवो यस्य । १८ वरिवर्तिस भृश वर्तसे । १९ वर प्रधानो वशी कृतात्मा । २० विरोत्पन्नरोगतमस्य तर्णे ।

तस्रजेऽत्र तकाश्चण्डपार्श्वमिन्द्रस्तुताह्स । सर्वदोषेर्संतत्क्षयाशां शान्ताघ ददतो विशाम् ॥ ८ ॥ ( भहम् )

तरीवाचरसि ज्ञानोदारिनःशेषभूस्पृशाम् । शान्तितुष्टिकरापारभवान्धौ विश्ववन्दित ॥ ९ ॥ (धरु )

तैम्यतिक्रम्यतेऽत्यन्तमोहदुःखमयीशितः । तवेनै सेवयाऽवदय भव्यैः स्थिरॅशिवस्थितः ॥ १० ॥ (द्वाभ्या खङ्ग )

तेंमहं विनमामीततन्द्रैं वीर सता मत । तपो यस्त्वं व्यधा विश्वैवित्त वीतरिपोऽतमः ॥ ११ ॥ ( शक्ति )

तर्पःश्चमरमारामतर श गुणसत्तम । मम गुप्ताश्रितौधीश भैरणक्वेशहृद्दिश ॥ **१२** ॥

(छत्रम्)

<sup>9</sup> तेषा दोषाणा क्षयस्तस्याऽऽशा वाञ्छा ता ददतस्तव । विशा नृणाम् । २ तमी रात्रि । ३ इन खामिन् ! पक्षे रात्रिपक्षे सूर्य ! ४ स्थिरमचलं यत् शिवं तत्र स्थित ॥ २ ॥ ५ तम् लाम् । ६ तन्द्राऽऽलस्यम् । ७ विश्वं वित्त प्रसिद्धम् ॥ १९ ॥ ८ तप शमयो रमया रामतर ! हेऽबीश ! शं मम दिश । ९ गुप्ता रक्षिता आश्रिता येन । १० मरणक्रेश हरतीति मरणक्रेशहत् ॥ १२ ॥

र्तेविषे र्लस्त्यमोहीशय चींकरुचायशः । शकाली त्वेन्नतेर्झानभासुराऽर्पपरा सुँमीः ॥ १३ ॥ (रथपदम्)

र्तैवीत्यवीतैसाराज्ञा प्राणिनां प्रास्तमीः शुभा । भौराशेऽशेपभावारीन् शिवैदा तव रहसा ॥ १४ ॥ (पूर्णकलक्षः)

तेंत्त्वसार तेरैमा ना त्विय राज्य द्धीरेंसा । सीराद्भुतेऽमोर्ह धीरा रेजैयते वीर मोर्देतः ॥ १५ ॥ (अर्थअम॰)

तैँरसाऽर्क्षैमोहत्वेत तेँ÷वेह प्रशमान्वित । तेन्विमान्यवेनीतात ततानीर्ष्टींक्यसारेते ॥ १६ ॥ (कमलम्)

१ तिविषे खर्गे। २ लसित कीलित । ३ अमोह आशयो यस्य । ४ चारणी रुचायशसी यस्य ! रुचाशब्दोऽन्नावन्त 'टापो विधि हलन्ताना यथा वाचा निशा गिरे' त्यादि भागुरिवचनात्। ५ तव नितस्त्वचित्स्त्या हेतुभृताया । ६ अपपरोऽपगनशत्रु । ७ सुष्ठु भी यस्या ॥ १३ ॥ ८ तवीति हिनस्ति । ९ अवीतं अगत सारं यस्या । १० भासा भाना वा राशिरिव राशिस्तदामन्त्रणम् । १९ शिवं ददातीति शिवदा ॥ १४ ॥ १२ तत्त्वेन सार । १३ तरसा वेगेन । ना पुमान् । १४ धियो रसा पृथ्वी आधार इत्यर्थ । १० सारं बल तेनाहुते । १६ हे अमोह ! मोदत प्रमोदात् । १० हे वीर ! त्यारे रुच्यते ॥ १५ ॥ १८ तरसा जवेन । १९ अस्तो मोहो येन सोऽस्तमोहस्तस्य भावोऽस्तमोहस्वं तत् इत् । हे क्षीणमोह! मोहादिगुणस्थानकप्राप्तेत्यर्थ । २० तत्त्वे ईहा यस्य । १९ तत्तु विस्तारय । २२ इमानि मनोरथशतप्रार्थमानत्वेन प्रसक्षाणि । २३ हे अवन्याः पितः। २४ इष्टानि वाञ्चितानि हानादीनीत्यर्थः। २५ हे व्यसार्या त्यक्षम्या रत ! ॥ १६ ॥

हवांही वन्दते साऽनुकम्प यः साऽय भावतः । तस्य नानागुणस्याऽन्यो नम्यो नो नोदितैनसः ॥ १७॥ (शर)

तत्परः सततं शिँशीषामि त्वां देंगिरतांहसम् । सम्पदादाऽपसंसार रसाऽसन्तमसं मत ॥ १८ ॥ (त्रिश्चलम्)

नमाऽनाश्रितशर्माश्च नेहर्मेन्द दयान्वित । तथा त्वत्तः सुरेश त्व केतुबोधिधियं हितः ॥ १९ ॥ (वज्रम्)

यस्तेऽष्टादशचित्रचक्रविमलं वीर ! स्तवं सिश्रयं भत्तयेव कुल्फमण्डनोऽर्तंत महाज्ञानातनुश्रीश्चम !। मुक्तश्रीयुतचन्द्रशेखरगुरुपाज्यप्रसाद्यदेमुं तं तातात वैरेः स शान्ततम श भासा ततः सन्ततम्॥२०॥

(परिधिकाव्यम्)

चके।ऽयोमेुखशूलैशहूँसहिते सुश्रीकेरीर्चामरे सीरं भर्छशरासने असिंलेता शक्तियातपैत्रे रैथैः। कुर्म्भाँऽद्धेश्रेमपङ्कर्जानि च शेरस्तस्मात् त्रिश्ह्लाशैनी चित्रेरेभिरभिष्ठतः ग्रुभियां वीर त्वमेधि श्रिये॥२१॥ ॥ इति श्रीवीरस्तव ॥

१ साऽय० । अयेन भाग्येन विद्यते इति सायस्तस्याऽऽमन्त्रणम् । १ नाना अनेकप्रकारा । ३ नोदितमेन पाप येन ॥ १७ ॥ ४ शिश्रीयषामि श्रियतु-मिच्छामि । ५ दारितं अहोऽघं येन । ६ सपदो ददातीति । अपगत संसार यस्य । ७ न विद्यते सतमस यस्य ॥ १८ ॥ ८ आशु शीघ्रम् । ९ नेहें न प्रार्थये इति भाव । १० अतत अकृत । १९ असुं स्तोतारम् अव । १२ वरोऽनन्यसामान्यगुणमयलात् ।

### अथं वीरस्तवनम्।

चित्रैः स्तोष्ये जिनं वीरं चित्रकृष्वरित मुदा । प्रतिलोमानुलोमाद्यैः खङ्गाद्यैश्चातिचारुभिः ॥ १ ॥ वन्देऽमन्ददमं देवं यः शमाय यमाशयः । नीयेनघ घना येनापाकृता ममताकृपा ॥ २ ॥

( प्रतिलोमानुलोमपाद )

दासतां तव भागारा न चेथायमतामस । समतामययाचेन रागाभावततां सदा ॥ ३ ॥

( अनुलोमप्रतिलोम )

वरेंदानवरादिन्व न्वदिरीवनदारव । याँज्यदेव भयान्धाम सन्याया भैवदेज्यया ॥ ४ ॥ (अर्थप्रतिलोमानुलोम )

श्रीद वीर विरेभें त्वं दमिताक्ष गताऽशुभ । वीभाक्षमीरिम्भतारे रक्ष मां सदर भैवि ॥ ५ ॥

(अर्धभ्रम)

#### टिप्पनकम् ।

१ शान्यै वर्तते । २ नयतीति नाय तेन नायकेन चोज्वला (१) ब्रणप्र० ॥ ३ ॥ हे कान्तिग्रह । ४ नेय उपार्जनापात्रं अय शुभदेव । न चेयायाऽचे-याय यथा भवति एव दासतायाचनरागरिहत ॥ ३ ॥ ५ तदादिन्वा कल्पव-क्षायास्तेषा .. .. देव मुख्यत्व यस्य तस्य सबोधनं । ६ इरावन जलद्द्यते । ७ याज्याः पूज्या इन्द्राद्यस्तेषा देव । ८ आस चिक्षेप । ९ भव शरीरं शति खण्डयतीति भवद ! । १० इज्यया पूज्यया हेतुभूतया ॥ ४ ॥ ११ विशिष्टो रेभ खरो यस्य । १२ आरम्भोऽस्यास्तीति आरम्भी तस्य भाव आरम्भिता सैवा-ऽरिक्तस्मान्मा रक्ष । १३ पृथिव्याम् ।

गीरता जनता रहे ! धीरतास्थरतारसा ।
सारतारश्वताऽवैन्ध्या सुरताजन तावकी ॥ ६ ॥
(सुरजबन्ध )
ये पत्रयन्ति तवेहास्थारविन्दं भक्तिबन्धुराः ।
न पतन्ति भवे शस्यास्ते विदो भगवन्नराः ॥ ७ ॥
(गोमूत्रिका)
नमासाररमामान मारितांक्षक्षतारिमा ।
सातामधायामेतासारक्षयां म महाऽर्क्षर ॥ ८ ॥
(मर्वतोभद्र )
तिर्यगूनरसुराकीणां भासतेननते सभा ।
त्वन्माहात्म्यान् कृताश्चर्य या श्रिता तैतेता श्रिया ॥ ९ ॥
रच(पदम्)
रेगौरांगोर्हंगीर्गङ्गागौरीगुक्ररोगैक्ष्क् ।
गोरंगीगाररागारिरेरिरोरे गुक् गिरि ॥ १० ॥
(ब्रक्षर )

१ अधीरतापरवादि अक्षोभ्यम् । २ स्थिरता दृढप्रतिज्ञा तयो रसा भृः स्थानमित्यर्थ । ३ यथाऽवन्ध्या पुत्र प्रसवित तथा वाणी श्रुत प्रसवित । ४ निधुवनक्षेपक । ५ न माना लक्ष्मीणा असारेण तात्पर्येण च रसोऽनुरागो यत्र विषये स तथा सबो० । ६ विष्वस्तरिषु यथाभवित । ७ षण्यी दाने । सातो दत्तो रोगदैष्यंस्य तास क्षयो येन स तथा । ८ तम् दस् च क्षये इति ... इति संबोधने । ९ पष्टवतप्रधान । १० अक्षरो निश्वल । यद्वा महावतरूप अक्षरं श्रुत्वचन यस्य ॥ ८ ॥ ११ ततस्य भावस्तत्तता विस्तीर्णत्व तया ॥ ९ ॥ १२ रे. स्वर्ण तद्वद्वीरं पीतं अङ्ग यस्य तस्य संबोधनम् । १३ उद्दर्श्वी या गिर्वाणी आगमरूपा सेव गङ्गा तस्या उत्पत्तौ गौरीगुरुहिंमाचल । १४ न विद्यते रोगरुग् रोगपीडा यस्य । १५ गो पृथ्वी रङ्गस्थानं यस्याऽसौ । १६ .......

र्शेललालोललीलालं ततता तिता तते ।

ममाममाममुमाऽननानेनोननानन ॥ ११ ॥

(एकाक्षरपाद )

कैकंकिकाककंकोकःकेकाकोकककेकिकम् ।

फककाकुककोकैकककुः कौकककांककां ॥ १२ ॥

(एकाक्षर )

मरुभूमौ तपऋताविव चारुसरोवरम् ।

मरुभूमो तपऋताविव चारुसरोवरम् । कुतः सुकृतहीनानां सुलभं तव शासनम् ॥ १३ ॥ युग्मम्॥ ( असयोगाक्षर )

सारणिः पुण्यवन्याया ज्यायमौक्तिकमुक्तिक ( ' ) ॥ कामघेनुर्नयविदा बोधोझासनसाळसा ॥ १४ ॥

१ लड विलासे लडित विलसित लालस्यते इति विप्रहेऽचि यह्लु॰ ताप्रस्ये लालला कियासमिमहारेण विलसन्ती आले (१) लीला सरसचेष्टा यस्या सा त्रैलोक्यव्यापित्वात् । विनाशे रोगतुल्य मानं प्रमाणं तस्मिन् अमम निस्पृह यथा भवति अप्रमाणमित्यर्थ । उमा कीर्ति न एनन प्राणन जीवित यस्यानेनोननं पापव्यापारादनन यस्य तस्य स॰ ॥१९॥२ ककं ककुल् खकुट् गतौ । काय जलार्थम् । काय जलाय ककन्ते आगच्छन्तीत्येव-सीद्याः काका कंकाक्ष तेषा ओक भवन । कुकि वृकि आदाने स्वाणीं कोकन्ते सहातः काका कंकाक्ष तेषा ओक भवन । कुकि वृकि आदाने स्वाणीं कोकन्ते सहात्वः ते केकाकोकका अकं भूता, केकिनो मयूरास्तत् शब्दायमानमयूर । कक छोल्ये, ककते इति कका, काकुर्ध्वनिविशेष । के शब्दे कायन्ति शब्द्यमिन क (१) स्वप्रेयसीं चाटुपराश्च ते काकुकाश्चेति कर्मधारये ककाका . ... कुर्मूमि. आधार, ककाकुककोकैकककु । को बह्या तस्य ओक आश्चय. कोका 'बोक-पद्याश्चयश्चोका' इति अमरकोशे, काका कमल तदेवाऽश्चित्व पद्याकर-त्वाद, यस्य स कोकोऽङ्क एवंविधस्य कस्य पानीयस्य अङ्क उत्सङ्को यत्र तत् कोकोङकाङ्क । कच् प्रस्तय ॥ १२॥

सारं स्थाहादमुद्रायाश्चिपदी भवतोऽज्ञसा । सा में सहिद कान्तैकाखिलेन रहितैनैसा ॥ १५॥ (द्वाभ्या खन्न ।) श्रीसिद्धार्थकुरुव्योम्दिवाकर ! निरञ्जन !। न के श्रुतैकान्तवादिमतं तीर्थं तव श्रिताः ॥ १६ ॥ ( मुशलम् ) का या त्वयि भव्याली धन्या धत्ते सा चेतसा । मता तामरसा काममकौसा गङ्गँसागरम् ॥ १७ ॥ (त्रिश्लम्) त्रिशलाकुक्षिपाथोजुराजहंस । जगद्विभो । भोगास्त्रणमिव व्यक्तास्त्वया मोधिदिदक्ष्या ॥ १८ ॥ ( इलम् ) सुरासुरनराख्यभ्यं नमस्यन्ति जिनोत्तम ।। मनः प्रसादसन्दर्भ $(^{7})$  द्लिताशुभवासनाः ॥ १९ ॥ (धनु) कथं कर्तुं जनो मोहव्यपोहमहह क्षमः । मनसा साद्रं यस्त्वां न स्तौति तिमिरापहम् ॥ २० ॥ ( शर. ) बाल्ये मेरुशिरःकम्पसम्पत्प्रथितविक्रमः। मनोजाऽनोकहर्व्याल । मम स्वामी भवाऽऽभवम् ॥२१॥ ( शकि )

१ सामस्त्येन क्षीप्र वा करपाभूतेन । २ अपापा । ३ कास्रक् सन्दक्कत्सायाम् । न इत्सनीया । ४ सम्योव रजं भान्तरप्रीतिनिशेषसमुद्रम् ॥ १९ ॥ ५ साधकत-मेन करणेम ॥ २० ॥ ६ व्यास्त्रो दुष्टगज ॥ २९ ॥

मानितायक्रमामार रमामार्केन्द्रमाधव । वधमार्गे ममाकास सकामा धीः प्रैतानि मा ॥ २२ ॥ (अष्टदलकमलम्) वन्ययान ! घनस्वान । ध्यानमौनकनद्धन । इत्र । प्रेत्र । ज्ञानस्थान । जिन ! श्रीनें । घनमेनः स्वनस्य नः ॥ २३ ॥ (षोडशदलकमलम्) जय हेमवपुःश्रीक ! जगन्मोहापहारक ! । जराहिवीनसिहाङ्क । जन्मनीरिधनाविक । ॥ २४ ॥ (स्तुल्लनामगर्भ बीजपूरम्) तुभ्यं नमोऽतुल्लनयस्थितिकाय भीति- वन्यासु पावक । सुरस्तुत । वीर ! नेतः । । विद्यालताविपुलमण्डप । हेर्मस्त्प । २५ ॥ (हारबन्ध )

भग्नाकृत्यपथो जिनेश्वरवरो भव्याव्जमित्रः क्रिया-दिष्टं तत्त्वँविगानदोषरहितैः सूक्तैः श्रवस्तर्पणः । जन्माचिन्त्यसुखप्रदः सुरचितारिष्टक्षयो वः सदा दीता शोभनवीदिधीः कजदलायामेक्षणः सविदी ॥२६॥ (कविनामग्रसचक्रम्)

१ मानित प्रमाणीकृतोलोकेम्यो ज्ञापितो वा आर्थकम साध्वाचारो येन स तस्य सः । २ अकं दु ख अस्यतीति । ३ त्वया इति समर्थात् गम्यते ॥ २२ ॥ ४ ध्यान धर्मशुक्तं च मौनं वाक्सयम ते एव कनदीप्यमानम् यन द्रविण यस्य सः । ५ हे अर्द्देहस्मीनाथ! ६ नाऽनुस्वारिवसर्गी चित्रभङ्गाय समतौ ॥ २३ ॥ ७ तत्त्वस्य याथात्म्यस्य वचनीयता मिध्याप्रह्मणादिना तदेव दोष । ८ कर्णप्री-तिकर । ९ दावक् लवने । १० छित्रकुवादिधी । ११ ज्ञानेन ॥ २६ ॥

श्रीमद्धामसमप्रविप्रह मया वित्रस्तवेनाऽगुना

नूतस्त्वं पुरुहूत्तपूजित ! विभो ! सद्यः प्रसद्येधि स्यातज्ञातकुलावतंस ! सक्कन्नेलोक्यकृप्तान्तंर-

स्फारक्रूरतरज्वरसारतरत्संरब्धरक्षारतः ॥ २७ ॥ ( चामरबन्ध )

इति श्रीवीरजिनस्तवनं चित्रमयम् ॥

### अथ श्रीपञ्चतीर्थिजिनस्तवनम् ।



#### टिप्पनकम् ।

१ जनितोऽन्तरङ्गस्फारकृरतरो ज्वर सन्तापो येन स चासौ स्मरश्च तस्य तरो बर्ल तस्य सरस्य सरस्य तस्यादश्चा त्राण तत्र रतः ॥ २७ ॥ ॥ इति श्रीचीरस्तवावचूरिः ॥

स्तो. स. ७

कल्याणस्थितिभाग् विमुक्तिकमलाभालस्थलीमण्डनं वीतत्रासतया जितापरमहाश्वेलोक्यचिन्तामणिः। अर्तित्रातहरः मुरासुरनरश्रेणेः परं दैवतं श्रीमान् नेमिजिनः श्रियेऽस्तु भवतां सर्वात्मना निर्मेछः ३ सच्छायस्त्रजगन्मनोरथकथाविस्तारवैहासिकं तन्वन् नन्दनसम्पदो दिविषदां विश्रामभूमिः परा । श्रीणत्रधिजनान् फलेन महता पत्रश्रिया मण्डितो भूयाद् भूरिविभूतये भवभृतां श्रीपार्श्वकल्पद्रुमः ॥ ४ ॥ श्रीमत्यमञ्जलाणीवे समभवद् यः शुद्धवर्णैकभूः सर्वः कोऽपि निपेवते प्रतिदिन य चाऽखिलश्रीप्रदम् । स श्रीवीरजिनेश्वरिक्षजगतीनेत्रोत्सवी दक्षिणा-वर्तः शङ्क इवाद्भतातुलसुखं पुष्णातु पुण्यात्मनाम् ॥५॥ विश्वोद्यासिमहागतान्तरतमा माहात्म्यलक्ष्मीवृतः प्रोत्सर्पद्गणसाधवः शिवपदैश्वर्येन्दिगसंयुतः । क्षिप्तारोषरजः सदोदयभूतः श्रीतीर्थराजश्रिय गातां नम्रसरासुरेश्वरनरश्चेकोऽग्विलावासनाम् ॥ ६ ॥ इत्थं श्रीपञ्चतीर्थी सद्तिशययुना प्रातिहार्थेः परीता श्रेयःश्रीराजधानी सकलजनमनःकानने कामधेतुः। पुष्णातु स्फीतभत्तया स्तुतिविषयपदं प्रापिना प्राणभाजा सौभाग्यारोग्यभाग्याभ्युद्यजयचिदानन्दसम्पद्धिलासान् इति श्रीपञ्चतीर्थीस्तवनम् ।

# षङ्गाषामयानि जिनपञ्चकस्तोत्राणि ।

श्रीणां प्रीणातु दानैः प्रथमजिनयतिर्नाभिभूर्भूर्मुवःस्वः— सेवाहेवाकिनाकिप्रभुमुकुटतटस्पृष्टपादारविन्दः । भूतो भावी भवन्वाऽनणुरणुरि वा भावराशिः समस्तो यज्ज्ञाने तुल्यकालं प्रतिफलति यथा स्वस्वरूपव्यवस्थम् ॥१॥ (सम्कृतम्)

जेणं भारहिक्ति झित विवयं सद्धम्मवीयं तया
एगेणावि तहा पसतिहियओ सो पुंडरीओ कओ।
जो अडावयपिडिसिठियतणू पत्तो पर णिव्वुइं
देवाणं पढमं अपुव्ववसह भत्तीइ वदामि तम् ॥ २ ॥
(प्राकृतम्)

जो जो इंदणरिवविषयि ते छुक्कचिदामणी ज आलिगदि रागसंगदिमदी सा मुत्तिलीलावदी। जो दा णिव्वुदिदीविआ गदमला विज्ञापसृदी जदो सो सामी रिसहो जिणिदवसहो दिज्ञासुविज्ञासुहं॥ ३॥ (शौरसेनी)

तावत्तत्तसुवण्णवण्णलुङ्ले यद्भशंझदेशे जडा-पंदी लायदि इंदनीलफलिणी तापिश्यगुश्यय्युदी । लम्मा कष्पलदा यथाशुलगिलिस्कंधंमि तुगे स्तिदा शेपश्वालदु णामिरायतणण् मे वय्ययंबाः ॥ ४॥ (मागधी)

धारितो पकटं अनुकटजटाजूटच्छटाडंबरं तं निंतो मतनं कतंतसतनं तिंतो भवानीहितम् । स वर्ज्यू गननाथवंतितपतो तेबाहितेवो सत्तां भव्वानं वसदद्धजो जिनपती तिज्ञा पतं सासतम् ॥ ५ ॥ (पैकाची)

सप्पृतप्भालफालप्पकटितलफसुप्पृतलोमंचलाची
सोफालाचं ततेहा मुलमुललचितो तालपूचोपचालो ।
खोलाखोखप्पचालप्पपलहुतबहुच्छंपनोमंखसखो
भोतु त्तेलुक्कपंथू कसटफलहलो मारुतेबो चिनितो ॥ ६ ॥
(चूलकपैशाचिक्म)

वाणिज्ञव्यवहारपाणिगहणग्गामागराइडिई
धम्माधम्मविचारु सारु कहिओ जेण जए साहुवि ।
अम्हे आण वहंतडा तसु तणी सीसछडे अप्पणे
पाए आदिजिणेसरस्मु नमहुं आणंदनव्यत्तया ॥ ७ ॥
(अपश्रमः)

इति श्रीऋषभदेवस्तवनम् ॥ १ ॥

# श्रीशान्तिजिनस्तवनम् ।

श्रीमाञ् शान्तिजिनः पुनात्ववृजिनः सर्वान् स भव्याङ्गनः सन्त्यक्तोपरमा वितीर्थ परमानंद् स्सिव्हमाः । गौर्यस्य त्रिपदी जगत्रयवने स्त्रैर चरन्तीतरां चित्रं त्रासयति स्फुरत्तरमदान् दुर्वादिसिद्दानिष ॥ १ ॥ ( सस्कृतम् )

र जं र जंगणाओ विवस्गयघडादाणसित्तंगणाओ । अक्लोहाणेमजोहा वहय हयमहा सत्तुरंगा तुरंगा । उज्झिता सन्वमेयं तणिमेश भयवं जोऽपश्कं प्यकं निन्धिण्णो संपद्यण्णो दिसड सिवसुहं हेमकंती स संती २ (प्राकृतम्)

कुज्जा कुज्जावलेवुम्मद्मद्निरिक मत्तमातंगगामी सामी चामीकराभज्जुदिरुइरतणू निव्वुदिं संतिनाधो । पंदे राजंदि जस्स क्षमकमलवहा धम्मलच्छीण तासिं झिल्लतीणं दसण्हं दसपवरसरा कुंकुमम्मीसिद्वा ॥ ३ ॥ (शौरवेनी)

संयादा धलणीयलंभि शयले शदीपणाहं तदा ओइण्णे निववीशरोणशदणे यस्सिप्पभावब्भुदे । शंशाल्लाडविभंदि तंदिहलणे रोशंति तिस्सूकले कुज्जा मे दुलिदो वशदिपसम देवासुलेहि स्तुदे ॥ ४ ॥ (मागधी)

नेहे जस्ससरमि कतिसलले वंतारुतेवगना-तिद्वीओपतिबिंबिता अचवला रंगंतताराजुता। रेहतिब्भमरप्पसंगसुभगं भोजावलीओ विव तं सितं नमह प्पसतिहतयं कं तप्पतप्पापहं॥ ५॥ (पैशाची)

अनंतआनंतनमंतइंतमहंतचोिकंतनरिद्पुचं।
त सितनाधं कतमोहमाधं नाधामि मुक्खरस पधंधुपाधं॥ ६॥
( चूलिकापैशाची)

जसु पयनमणेणं मोहरायस्सु केरा-दडवडयद्रवका ते विनासति दूरा । हवइ दुरियसंती पत्तहे नित्थभंती स दिशतु शिवकेरी वट्टडी संतिनाहो ॥ ७ ॥

( अपभंशः )

॥ इति श्रीशान्तिनाथस्तव ॥

## श्रीनेमिनिजिनस्तवः ।

पारावारसमानसस्यतिसमुत्ताराय नारायणः सेवासूर्यचरीकरी दृढतरी तुल्यांस यस्याद्री । देवानामपि देवता स परमब्रह्मस्वरूपः प्रभुः शब्दब्रह्मविदाऽप्यगम्यमहिमा नेमीश्वरः पातु वः॥ १ ॥ (संस्कृतम्)

मेरुव्वत्तममाणबुव्वणिवईप्पासायचित्तं व वा-सुग्गासुव्वणरायणुव्ववणिणं गेहुव्ववा ' ' ' । उज्जाणुव्व सुवण्णभासुरतरो वाणीविल्लासो जए जस्से सो सहण सुहं दिसउ मे सो णेमितित्थंकरो ॥ २ ॥ (प्राकृतम् )

जेण बंभसदकदुप्पिमिदिणो सन्वे सुरा णिजिदा ईसो जेण हराविदो पिददिणं अट्टं उमाअगगदो । जेणे ज्झाणहुदासणिम मदणो सोवि क्खयं पाविदो सो नेमी सिवदायगो भवदु मे देवाहिदेवो सदा ॥ ३ ॥ (शौरसेनी)

शुक्रज्झाणदवानलेण शयले किम्मधणे जालिदे तद्रमेण युदेञ्बकय्यलयुदी राजीमदीव**ल्हे**। विज्ञानं पलमस्तशस्तविशयं नेमीशले भाविणं दिय्या शय्यअवय्यवध्यिद्महाविय्यामहं दालए ॥ ४ ॥ (मामधी)

लीलाण तितसाचलस्स करती गोबद्धणो तोलितो तेलुकं धरितं च जेण सततं तेहेकतेसे मुहम् । जेनं सो विरही हरिज्व सनुजा साहाइं हिंडोलिओ तिज्ञानंतबलो स मोक्खपतिव तेवो सिवानंतनो ॥ ५ ॥ (पैशाची)

कालंती चलकचलाचलिला पालितनीलपफो नेमी यातवला व वसतिलको सो फोतु फत्तंकलो । धारितुन्व पफामि दोनकसिनं लोहस्स सन्नाह्यं सन्वंकेसु अनंकवीलविचए वीलावलीग्गामनी ॥ ६ ॥ ( चूलिका )

जगजमडणुजेव कामउद्दामु धामुं हयगयरहसज्जं रज्जलच्छि चण्पि । तिडुयणि विणु जेणं कोवि अन्तो न सक्को सिवसुहु मुहु नेमी देवहं देवु देउ ॥ ७ ॥

(अपभ्रंशः)

॥ इति श्रीनेमिजिनस्तव ॥

श्रीपार्श्वजिनस्तवः ।

भक्तिन्यक्तिप्रणमद्मरस्वर्णकोटीरकोटी-प्रेङ्ख्योतिः प्रचल्रद्विरः कज्जल्र्यामल्युत् । श्रेयोवडी संपच्चमयः प्रापर्वस्तापहर्ता सूयात् पार्श्वः झमितदुरितोऽम्मोदवन्मोदकर्ता ॥ १ ॥ ( संस्कृतम् )

फणिफणमणिमाला रेहए जस्स सीस्मे तमतिमिरपणासे दीवपंतिक्व दिव्या । परममहिमवासो पावराई व राई धणतमहिमवासो देउ सुक्खं स पासो ॥ २ ॥ (प्राकृतम्)

वोलिज्ञंत कुलाचलाहि पयलं भोदण्यभाहिं तदा वुडीहिं कमठासुरस्स भरिदव्वंभंडभांडाहिवि । जस्स ज्झाणहुदासणो पजलिदो सित्तोविही माणहे सामी पासजिणो स भोदु, भगवं तेलुक्सुक्खण्यदो ॥३॥ (शौरसेनी)

चोला अस्तातिलोला तिहुयणगशिणी शाइणी डाइणी वा यरकालक्षकातुलक्षका पलपललसिका खित्तवाला अवाला। दुस्टे अन्नेवि नस्टा यणयणिवभया यद्दश नामप्पभावा हो मे वामेयदेवे भवदु हद्लणे दशेणिविद्धसकाली।। ४॥ (मागधी)

मंता तंतावि जंता गतमहिमकहा नो तहा विष्फुरंती
सेवाहेवाकिनावि प्पचुरबलभरंतित्ति तेवा न तेवा।
भावाहीनप्पभावा मनिगनमपुहा जिम्म सन्वेवि जाता
काले एतम्मि पासो जधित जगगुरू जागरूकप्पभावो॥५॥
(पैशाची)

दुरियभरपछाइं दूरओ घंषछाइ सक्रभक्ड सलाइं विग्धसंचादलाइम् । नहि जिणहियडछइ सोगसंताबु सक्कइ जसु पयनमणेणं सो सुहं पासुदेउ ॥ ६॥

(अपभंश)

॥ इति पार्श्वजिनस्तवः ॥

# श्रीवीरजिनस्तवः।

विद्यानां जन्मकन्दिक्षभुवनभवनालोकनप्रत्यलोऽपि
प्राप्तो दक्षिण्यसिन्धुः पितृवचनवशात्सोत्सवं लेखशालाम् ।
जैनेन्द्रीं शब्द्विद्या पुरत उपदिशन् स्वामिनो देवतानां
शब्द्वह्यण्यमोघं स दिशतु भगवान् कौशलं त्रैशलेयः॥१॥
(संस्कृतम्)

जो जोईसरपुंगवेहि हियए निश्वंपि ज्झाइजाए जो सव्वेसु पुराणवेयपिसिइगांथेसु गीइजाए । जो हत्थिद्वियशामलं व सयलं लोकत्तयं जाणए तं वंदे तिजयग्गुरुं जिणवरं सिद्धत्थरायंगयं ॥ २ ॥ (श्रकृतम्)

देविंदाणिव वंदणिज्ञचलणा सबेवि सबनुणो संजादा किर गोतमा अवि तया जस्सप्पसादा दुते। सो सिद्धत्वभिहाणभूविद्युदो जोगिंदचूडामणी भव्वाणं भवदुक्खलक्खदलणो दिज्ञा सुहं सासदं॥ ३॥ (शौरसेनी) दुस्टे शंगमके शुले भयकले घोलोवसग्गाविलं कुव्वंतेवि न लोशपोशकलुशं येणं कदं माणसं । इंदे भत्तिपले ण णेहबहुल योगीशलग्गामणी शे वीले पलमेशले दिशतु मे नेउन्तपुन्नत्तणं ॥ ४॥ (मागधी)

कंपंतिक्खितिमंडल खडहडप्फुट्टंतबंभंडयं उच्छक्षंतमहन्नवं कडयडतुट्टंतसेलग्गयं। पातग्गेन सुमेरुकंपनकर बालत्तलीलाबलं वीरस्स प्पहुनो जिनान जयतु क्लोनीतले पायडं॥ ५॥ ( पैशाची )

इंहोवेदणरेसि जासु महया हल्लोहलेणागओ जं ज्झाई सुणिहसओ हियडण अक्खे निरुंभेविणु । साहु ब्रोप्पिणु जासु कोइ महिमा नो तीरए माणवो पाए वीरजिणेसरस्सु नमहु सीसल्लडे अहाहे ॥ ६ ॥ (अपभ्रंश)

॥ इति श्रीवीरजिनस्तव ॥

एवं पक्ष जिना निरस्तवृजिनाः सङ्गक्तिविश्राजिना
पङ्गाषामयसंस्तवेन मयका नीतः स्तुतेर्गोचरम् ।
त्रैलोक्यस्पृहणीयसिद्धिरमणीशृङ्गारणप्रत्यला
देयासुर्गुकसोमसुन्दरकरप्राग्मारगौराः श्रियः ॥ ७ ॥
इति पङ्गाषास्तवन ॥ लिखित संवत् १५२२ वर्षे पण्डितिषारोमणि
पं० महीकलशगणिशिष्यचारित्रसुन्दरगणिना । फागणविद्
चतुर्थादिने । लोङ्गजप्रामे इदसागरगणिपठनार्थे ।
स्तुम भवतु शीश्रमणसङ्गस्य ॥

## अर्हम्।

संस्वत-प्राकृत-शौरसेनी-भाषात्रयसमम् चतुर्विशतिजिनस्तवनम् ।

अमरगिरिगरीयो मारुदेवीयदेहे

कुवलयद्खमालाकोमला कुन्तलाली।
सजलजलद्यावन्नु सन्नीलकण्ठी
धवनिवहममन्द नन्द्यन्ती जयाय॥१॥
असमसमरलीलालालसाभावरूपच्ललपरबलहेलाभङ्गरङ्गगमीव।
करिवरपरिधारी वो विमोहावहारी
भवजयिविजयाभू रङ्गभूमी रमासु॥२॥
भविविभुमभिवन्दे सभवं सभवन्तं
निविडजडिमभङ्गेऽभङ्गरङ्गेण गेयम्।

#### अथाऽवचूरिः।

सुवर्णाद्रिगरिष्ठ यत् श्रीऋषभसम्बन्धि देहे तस्मिन्नर्थादसलक्षणे कुवलयदलश्रेणिद्यामा जटा। सजलजलदमालेव साक्षात् सन्त एव नीलकण्ठीधवा मयूरास्तत्समूहम्, अमन्द यथा स्यादेव समुक्षासयन्ती जयायाऽस्त्विल्यध्याहार ॥१॥ असमसमरलीलाया लालसा भावो येषामीहशा ये भावक्ष्पाञ्छलपरा शत्रवो रागादयन्ततसैन्यभङ्गायो रङ्गसङ्गिनविश्ववाङ्गिमषात् (१) करीन्द्रधारी अन्योऽपि य शत्रुजयेषी
स्यात् करीन्द्रसङ्गहं करोति। अस्त्विल्यध्याहार्य। भवजयी यो विजयाभ् श्रीअजित ,
रङ्गस्थानं सकलश्रीविषये यथा नर्तक्यो रङ्गभूमौ लास्यलीला कलयन्ति तथा विश्वश्रियः
श्रीअजिते इत्यर्थ ॥२॥ भविनां प्राणिना प्रकरणाद्रणभृदादिकाना, तृतीयजिनम्,
निविह्नजिन्नो भन्ने सम्भवन्तं घटमानमित्यर्थ, अर्थादिन्द्रादिमि अङ्कतैतवार्ते

९ एतद् चिह्नचिह्नितस्थलस्याऽवचूरि प्रायस्रुटिता

तरणिहयवरेणाबद्धसेवं विवोधी-द्यरयविरलाहंकारभारेण किंतु ॥ ३ ॥ समसमयमिबाऽछं चक्कलं चित्तमङ्का हरणहरिवरं वाऽचञ्चलीभावयन्तम् । उरसि विरसभावं इन्त इन्तुं तुरीयं तमरिहरमणीयं धारणीयं धरेऽहम् ॥ ४ ॥ असमसमयपारावारपारीणरीण-च्छलचरणधुरीणच्छन्नमिकन्नमीडे । महिमभरनिरुद्धामङ्गलं मङ्गलाभू-विभुमिदमसुबद्धं मङ्गलाकारणं तु ॥ ५ ॥ तमुद्यगिरिचूलाचुम्वि भूच्छायभूरि-च्छिदुरतरणिबिम्बाभङ्गधामाभिरामम् । सहभवमिव रागं कुङ्कमाभं वहन्तं वह विदुरसुसीमासंभवं देवदेवम् ॥ ६ ॥ अवसमवहरन्तु च्छन्द्संचारिपञ्चाऽ-मणुसमणिफणा मे देवदेवोरुदेहे।

<sup>..... ।।</sup> ४॥ ... चारित्रघुरीणा यतयस्तै। सेव्यत्वेन च्छत्रं व्याप्तम् निरन्तरम् स्तौमि, महिमभरेण निरुद्धं निषिद्धममङ्गलं जगन्तोऽपि येण तं तथा। मङ्गलाङ्गजिन श्रीमुमतिमित्यथं। इदमसबद्धं यो मङ्गलाभुः स मङ्गलायाः कारणं कथम् १ विरोधाभावपक्षे मङ्गलानामाकारणं निमित्तन्तास्तारणमाकपणमिति भाव, मङ्गलानामाकारणं यस्मादिति बहुत्रीहि॥ ५॥ तं श्रीसद्धं सद्याचलचुम्बीत्यनेनाऽभिनवं भूच्छायस्य तमसो मूरिच्छिदुरेत्यनेनातिसीशं यस्तरणिविम्बं तद्धसभः। यद्धामाऽपीदारक्तवर्णं वपुस्तेज नव्यर्वराताम्वामावान् तैनाऽभिराम्। इमिद् जिनविशेषणम्। सहजमिव कुङ्कमाङ्कराणं बहुन्तं, इरीति शेष । श्रीपद्मप्रभम्॥ ६॥ अवमं निन्यं अभिप्रायगतं मेऽवहरम्विति

रणभुवि किल भन्ने मारबीरेण दूरे
समिह परिहीणा पद्मवाणी रयेण ॥ ७ ॥
समिह हिमभाजिदेहदन्तोरुकूलं
धय धवलकरालं सारिभावारिणेदम् ।
समलममलयन्त भूविहायोऽहिगेहं
हिमकरधरमके देवदेवं नुवामि ॥ ८ ॥
नरवरकुरामा नामरामालिचूडामणिभुवमभवन्त चित्तवासे वसन्तम् ।
नवमममलभास भाममिद्धोरुभालच्छलधवलकराभा सकरेणेव विद्धम् ॥ ९ ॥
निरवमतमनन्दासुन्दरोदारनुन्दिस्थलसलिलमहार साराभिराम
नवमचरमकुण्ड किंनु भूवण्डमण्ड ॥ १० ॥

योग अर्थात् सुपार्थ, सम युगपत् परित्यक्ता पश्चकणाना पश्चबाणिवेत्युत्प्रेक्षा ।। ७ ॥ युगपदिव इद चाऽमलयन्तिमिस्त्रत्र योज्यम्, हिमभासा जैत्रदेहस्य दन्ताना तथोहकूल्धय उहत्तरस्थायी यो धवलकरो लाञ्छनचन्द्रसस्य चाल्यर्थ-प्रसारिकान्तिजलेन कमात् पृथ्व्याकाशपातालानि निर्मलयन्तिमित् अङ्के चन्द्रस्तं अर्थाचन्द्रप्रसम् ॥ ८ ॥ रामानान्त्री या श्लीश्रेणिचृहामणिस्तज्ञ सुविधिमित्यर्थः, चिक्तवासस्थाने वसन्त कुर्वित्यन्वर्थं, शुक्त कान्तिवीमो गुहश्च यो भाजन्द्रलाद् धवलकरश्चन्द्रस्तत्कान्तिसङ्गमेन व्याप्तमिव सन्तममलभासम् ॥ ९ ॥ अनिन्यत्तमाशः नन्दाया सुन्दरोदारा या तुन्दि कुश्चिरधलकम्बेऽलि अमरः, अर्थाच्छीतलः अस्तिति सोनः, भ्रान्तरस एव निकिम्पाह्यरः सुधा, नवसवरम दशसमित्यर्वः, पाताले नव सुधाकुण्डानि शीतलस्तु भूसण्डसं स्थानं सुधाकुण्डानि ॥ १० ॥

भवभयजयिनन्दाभूपुरोगामिदन्त-च्छविनिवहभवाभा भूरिभद्रङ्करा मे । इह किल कलशाली भाववन्दारदेवा-सुरनरवरभाले काममुत्तसकेलिम् ॥ ११ ॥ दुरवमपरमोहं हन्तु मोहं जयाभू-रविनववसुह।सी कासरेणावभासी। सहजलजलवाहालिङ्गिभागाभिरामो-द्यगिरिगरिमाणं हन्त धत्ते किलाऽयम् ॥ १२ ॥ स गिरिधरणिभाराधारलीलाधुरीणं किरिवरममुमङ्के धारयन्त निरन्तम्। परमगरिमलाभ लम्भयन्त किमेव विमलममलदेह चित्तगेह नयेऽहम् ॥ १३ ॥ विभुविमलपुरोगाभङ्गरोगावलीभि-चरणकररहालीभासमूहा जयन्ति । निमपरसुरवाला भालभागे सराग किल परमललामाडम्बर धारयन्ति ॥ १४॥ चरणसरसि सारे किंनु निस्सीमधामाऽ-मलसलिलसमूहे हेमपङ्के हाणि।

भवभयजयी यो नन्दाभुव शीतलजिनात् पुरोगामी श्रीश्रेयास । छवि शोभा ॥ ११ ॥ दुष्टो गर्हा परम छहो यत्र । वसुपूज्य , रक्तवपु श्रिया, हक्ष्म्या महिषेण, सजलजलदालिङ्गी यो भागस्तदभिरामोदयादिशोभाम् ॥ १२ ॥ वराह, सन्तत, साद्रिभूभारक्षमत्वात् , अङ्के उत्सङ्गे ॥ १३ ॥ श्रीअनन्तस्य यौ निषिडरोग-श्रेणिभिदौ चरणौ, नख (²) नमत । कर्ता पूर्वार्षगत एव ॥ १४ ॥ पविधरस्य व आहस्य विभो. श्रीधर्मस्याऽङ्गासङ्गि कान्त्या पिङ्गद्या पिङ्गवर्णो, विभुवऽङ्गे तत्र पर-

पविधरविभुवङ्गासङ्गिभापिङ्गरङ्गा कररुद्दवरमाला वो विरुद्धं रुणद्धु ॥ १५ ॥ दिवि भ्वि चिरकालं चन्द्रभिद्राहुकण्ठी-रवभवभयभूयोरीणरङ्गं कुरङ्गम्। तरुणकरुणमङ्के लालयन्तं किलाऽमं भविवर भगवन्तं घेहि हे धीर चित्ते ॥ १६॥ नर । नम परपङ्कावासहिंसाधुरीणा-खिलभविभयभीक दूरभीपद्भमङ्गम्। छगवरमवगाढं पालयन्त सुगूढं सद्यमनयमन्थ कुन्थुदेव सुसेवम् ॥ १७ ॥ तमरममरद्त्तामन्द्रमन्दारमाला-परिमलरसबद्धालिक्वरोलम्बमालम्। निरवमनवहेमच्छायकायं नमामोऽ-मरगिरिमिव कण्ठे वारिवाहावगाउम् ॥ १८ ॥ बहरुमिह वहन्तं कुन्दमन्दारमही-कुसुममसमवहीमञ्जूल महिदेवम् । चिरमुरसि वहामो भूरिताराऽविरामा-वित्विमलविहायोमण्डलं किनु नीलम् ॥ १९ ॥ कुवलवलयकायं कुन्द्जिइन्तपाली-च्छविभरपरिभोगं देवमङीपुरोगम् ।

तमरिहमिव सेवे वारिवाहं सवारिं

किमसमिवसकण्ठीमण्डलीलीढकण्ठम् ॥ २०॥
जयभुवि विजयन्ते भासुरा भूरिभासा
दिमवर ! निमदेहे केलिगेहे कलासु ।
किमहिमिकरणाभा भाववन्तं नयन्ति
सुदिवसमिवरामं चण्डभावं विहाय ॥ २१ ॥
हरिसुरुधरमाणं कम्बुसम्बन्धबन्धु
किमु इह बहुमन्ता कम्बुधारी चिरेण ।
नवनवभवकारावासवारी वरीयोगवलविमलधामा नेमिनामा ममायम् ॥ २२ ॥
फणिगुरुफणमालालम्बचूडामहीयोमणिगणिकरणालीसङ्गरङ्गावगादम् ।

मुत्रतम्, बलाकाश्रेण्या श्लिष्ट ॥ २०॥ जयोत्पत्तिस्थाने, दिमिनो मुनय, अत्र षष्ठ्येयं सप्तमी, कलाखित्यत्राऽपि, एता. कि रिवकान्तयश्रण्डता त्यक्ता सौम्यत्वापत्ता नत्यवादौ भावभाज प्राणिन निरन्तरं मुदिवस शोभनदिनं प्राप्यन्ति, रिवकान्तितुत्याभिनंमिजिनतनुद्युतिभिभीमिनित्य श्रयोदिनमेव कियते इति भावः॥ २९॥ पुत्तपुरत्वात् कम्बुशस्दस्य क्षीवत्वम् ततो गुरुशङ्कपाञ्चजन्याभिधान धरन्तम्, सबन्धेन बान्धवं कृष्ण बहु मन्तेव कम्बुधारी, अङ्के पाञ्चज न्यकम्बुधारित्वबन्धुकृष्णबहुमानार्थमित्र स्वयमप्यक्षे कम्बुध्दित्युत्प्रेक्षा । अत्र शीन्त्रार्थस्तृन्, तेन तत्कर्मणि द्वितीया । नवनवभवा एव कारा गुप्तिगृहाणि तत्र वास वार्यसित्वेत्तीलः । अस्तित्यस्याहार्यम् । वस्तर नवमहिषविभिनेत्व धाम वपुनसम्मनिष्यस्य, जिनः ॥२२॥ कणिगुद्धरणेन्द्रस्तत् प्रण्याख्यामालम्बनो वे व्हाखुः महत्तरा मणयः तेषां करणावा सक्षेत्रमे यो रक्तो रिक्तिमा तेन व्यक्तम् । अर्थाद्

अरिह्मुरुमहेलासिद्धिसम्पन्नरागारुणमिव गुणगेयं चित्तवेयं धरेयम् ॥ २३ ॥
गिरिभुवि हरिभावे बाहुलीलाविभिन्नाविरलनिबिडपीडासङ्गमे गाढलिन्नम् ।
परिभवपरिहारायेव वोढारमङ्के
हरिवरमरिहन्तं हे नरा धत्त चित्ते ॥ २४ ॥
इत्थं स्तोत्रपथं कथञ्चन जिना नीता विनीतात्मना
वृत्तेः प्राकृतसंस्कृतेः समुदितैस्तैः शौरसेन्या समैः ।
द्द्युः श्रीगुरुसोमसुन्दरमुदास्वादं प्रसादं जवाद्
येनाऽसौ रसिकेव केवलकला लीलायते मण्यपि ॥२५॥

इति सस्कृत-प्राकृत-शौरसेनी-भाषात्रयसम चतुर्विशतिजिनस्तवनम् । महोपाध्यायश्रीरत्नशेखरगणिविरचितम् ॥

पार्श्वम् विश्वेऽपि गरिमास्पदिवनोरुमहेलात सिद्धेर्युक्तम् । तस्य सम्पन्नो यो राग-स्तेन रिक्तितिव । गुणैर्गेयम् । चित्ते व्रेय धारणाई ततएवाऽद्दं धरेयमधीचिते ॥ २३ ॥ शालिक्षेत्रासकाया । प्राग्भवे त्रिपृष्ठवासुदेवत्वे बाहुलीलया यद्विमिनं, इति कान्तत्वात् विदारणं तेन निरन्तरं निविडा च या पीडा तस्या संपर्के, गाढलेदाद् य परिभवस्तदपहरणार्थमिव सिंहवरमङ्के वोढार, शीलार्थेऽत्र तृन्, अर्थात् वर्धमानम् ॥ २४ ॥ श्रिया गुरु सोमस्तद्वत् सुन्दराऽतिविशदा या सुत् तस्या आस्वादोऽनुभवो यत्र प्रसादे तं तथा ॥ २५ ॥

॥ इति भाषात्रयसमचतुर्विशतिजिमस्तवावचूरि ॥

#### ॐनमः

# चतुर्विश्वतिजिनस्तवनम् ।

1

जिन । श्रीनाभिजात ! त्वां नतामरनराजित ! । वन्देऽहं हतसंसारसम्भवामलकेवल ! ॥ १ ॥ देव संवरसम्भूते सुमते । कुमतापह । । सुसीमाधरसम्भूतपरमानन्द । पाहि माम् ॥ २ ॥ मयापि पृथिवीजात । सुयशो भवतीशितः । महसेनभवासङ्ग सुविधे सल्या रितः ॥ ३ ॥

## अवचूरिः ।

नता अमरा नराश्व यस्य । विशेष्यपदं व्याख्याय विशेषणपक्षो व्याख्यायते । जिनिश्रया आर्हन्तिश्रया इनो नायकत्तस्याऽऽमन्त्रणम् । हेऽभिजात सुकुलीन ! ॥ ९ ॥ देव पूज्य ! सवराभिधानात् जन्म यस्य अभिनन्दन इत्यर्थः । कुमताना कुतीर्थिकनयाना विक्षेपकत्वात् कुमतापह ! सुसीमा राज्ञी घरो राजा ताम्या समूत ! पद्मभ इत्यर्थः । परम प्रकृष्ट आनन्द सुखनिस्यन्दो यस्य । पाहि रागादितस्करैर्शृद्यमाण मा स्तोतार रक्ष । विशेषणपक्षे तु सवरस्येन्द्रियनिश्रहरूपस्य सम्भूतिहत्पत्तिर्थसात् । शोभनवुद्धे ! सुसीमायामकृत्यकरणिनवारणात् , शोभनम्यादायामात्मानं पराश्व धारयतीति सुसीमाधरः , सम्भूत सजान परमानन्दो येन यस्य वा ॥ २ ॥ मया स्तावकेनाऽपि प्राप्ता, लयेन मनसा ऐकाय्येण सहिता रतिः समाधिः, पृथिवी नामदेवी ततो जातः पुत्रत्वेन । हे सुपार्श्व शोभनकीते ! जगति लिख रतिरापीति गम्यम् । हे ईकित ! महसेननृपसभव ! असङ्गो नि सङ्गः । विशेषणपक्षे तु पृथिव्यामुपलक्षणत्वात् त्रिभुवनेऽपि जातं शोमनं यशो यस्य तत्संबो-धनम् । सहसा प्रतापेन इन सूर्य । भवे संसारे न सङ्गो वीतरागलादासक्तिर्थस ।

श्रेयसे भव महां त्वं निकामशम ! शीतं । । । । । । । । । । विमल ! ज्ञानसंपन्न ! सदानन्तसुखावह ! । मदनं मदलं धर्म नाशयाशयसङ्गतम् ॥ ५ ॥ वसुधाविहितानन्द ! शान्ते ! शान्तरसाख्य ! । तमो हर ममाऽऽग्रु श्रीनन्दनासारमानहृत् ॥ ६ ॥ सुगन्धिशीलमल्ले ! त्वां भावारिभयभीलुके । मयीह सुत्रतस्वामी भवामदन मे भय ॥ ७ ॥ शिवाभव नमामि त्वां न वामेयमदासन । हतमोह महावीर ! नवीनहरिदीधिते ॥ ८ ॥

शोभनो विधिर्यस्य ॥३॥ निकाममत्यर्थम्। शम प्रशमो यस्य । दशमो जिन , श्रेयास एकादश , जयानाम देवी तस्या अङ्गज , मद जात्याद्यष्टभेदमस्यतीति । विशेषणपक्षे, निकामशमेन शीतल एकान्तशान्तात्मा । कृतानि अनन्तानि शिवानि श्रेयासि येन स कृतानन्तिशिवश्रयान्, सम्बोधने तु दीर्घलाभाव । हे नाथ ! त्व जय । हे कन्दर्पनाशन ! ॥ ४ ॥ विमल्जिन ! ज्ञानेन सम्पन्न ! अनन्तजिन ! भक्तानां सर्वसौच्यजनक! मदन काम मत्सकाशात अलमतिशयेन हे धर्म! नाशय द्रीकुरु। शयसङ्गत चित्तवर्तिनम् । विशेषणपञ्जो, विमल च तज्ज्ञान च तेन सम्पन्न । सदा निरवधिसौख्यजनक ! अलमत्यर्थमतिरायेन धर्मो यस्य ॥ ५ ॥ सामस्त्येन सार्वभौमलात । सा नवनिधानरूपा प्रथिव्या विहितानन्द ! लक्ष्मीर्थस्य स । हे अरनाथ! । विशेष० । भूमी विहित आनन्द शान्तिर्येन. ( श्रीनन्दन ) काममस्यतीति कामास ! अरीणा समृह आर अन्तरज्ञबहिरज्ञरूपं तस्य मानं हरतीति ॥ ६ ॥ सगन्य गरिमप्राप्त शीलमस्य । भावारिमीरी मिथे स्वामी भव । विशेष० सुगन्धिशीतलमेव महो विचकिलो यस्य । शोभनानि व्रतानि यस्य । न मदनेन रूपवत्त्वात् मातुं शक्या भा कान्तिर्यस्य । सोऽमदन । अयेन द्युभभाग्योदयेन भारि स्वयमेव शोभरे ॥७॥ मदमस्यतीति ततो द्वौ नशौ प्रकृत्य**र्य** गमयत । अनिखत्वात्। न न नमामि किन्तु नमाम्येव। नवीना स्वेदमखादिरहिता

श्रीसोमप्रभसद्वर्णगुरुं गुरुमुदालयम् । बन्दे संयमरम्य त्वा महाशय रमावरम् ॥ ९ ॥ एवं श्रीजिन यः सोमयशोमलननौविन । तं पालय मुदाकुन्दतमः सूर । भवारितः ॥ १० ॥ यस्त्वां श्रीजिनसूदितोन्मदनद० ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तवनम् ॥

# ॥ अर्हम् ॥ चतुर्विदातिजिनस्तवः ।

यज्ञामामिसमापिताखिल्विपच्छ्रीसिद्धमञ्जोपमं चेतोगोचरचारि चारु रचयत्युचैरमीष्टाः श्रियः । भूयादद्भुतवैभवा भगवती सा भूयसे श्रेयसे भो भव्या भवतां भवान्तजननी जैनी चतुर्विश्चतिः ॥ १ ॥

पीता सुवर्णवर्णत्वात् दीधितिर्यस्य । पक्षे शिव कल्याणकारी, भयातीत । नवो चिल्छो मातुमशक्यो यो मदस्तमस्यतीति, अनिटि प्रत्यये, हतो मोह एव महावीरो येन । नवीन उदय गच्छन् य सूर्य हरिशब्देन चन्द्रपीतवर्णशुकविष्णु-वाचकत्वे पश्चवर्णा दीधितिर्यस्य ॥ ८ ॥ श्रिया उपलक्षित सोमन्तद्वत् प्रभा या ..... ...सीवर्णश्चित कल्ड्डवशेन उरु महाप्रमोदालयम् । पञ्चाश्रवविरमणेन रम्य! त्वा त्वाम् । परमशमलक्ष्मीरमणम् । गुरुपक्षे । शोभन सोमप्रभाऽभिध सद्भरो ! हे सद्वर्ण ! शेषं प्राग्वत् ॥ ९ ॥ चन्द्रममयशोनिर्मलज । अथवा सह उमया कीर्त्या वर्तते य स निर्मल, त्वा न नौति । स्तौत्येव । तरक्ष, कृत इत्याह भवारित ॥

॥ इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तवावचूरि ॥

# चतुर्विशतिजिनस्तवः।

*ैं*त्रेलोक्यक्षोभहेतुर्विततगतिचतुर्भेद्सेनासनाथो निश्चिशो दुष्टकर्माष्टकनृपसबङो भैरवोऽसौ भवारिः। भव्यास्तरमाद्भयं चेद्विमलगिरिमहादुर्गमाशु श्रयध्वं यस्मिन् विश्वाधिनाथो निवसति ऋषभः संश्रितानां शरण्यः ॥२॥ कृष्यत्पुण्यवपुर्भ्रमद्विमलहक्तृतृष्णातिरेकोच्छल-न्मू च्छाविष्ठतचेतनः कुगतिभूपीठे छुठन्नाकुछः। दुःस्थोऽहं भवरोगयोगविवशो विश्वप्रभो । त्वत्पुरः सप्राप्तोऽजित! विश्ववैद्य सहसा यत्कृत्यनिष्ठो भव ॥ ३ ॥ ध्वस्तज्ञानतटा प्रवाहनिपतन्निःसन्वसन्वा स्फ़र-त्कुमाहा पृथुमोहपङ्कपटली भूयिष्ठमञ्ज्ञना । भीमाऽत्यर्थमपारसंसृतिसरित् यस्यामहं मीनवद् विध्वस्तो बहुकर्मजालपतितः श्रीसंभव ! त्वां विना ॥ ४॥ मिध्याश्रान्तिमरीचिकाचयचिते क्रोधोष्णवातूलिके तृष्णानदयद्नन्तजन्तुवितते दु खौघतापाकुछे । संसारेऽत्र मरुखलेऽतिविषमे भ्रान्त्वा निरीणोऽस्म्यहं तन्मे विश्वविभो । ऽभिनन्दन ! शिवारामे ऽभिरामे नय।।५॥ मिथ्यात्वप्रवलान्धकारनिचितात् कर्मावलीशृङ्खला-गाढाबद्धसमस्तजन्तुविसराहुष्टैः कषायैर्धृतात् । साटोपं विषयस्फुरद्विषधरात् संसारकारागृहा-न्मुक्तिं वाञ्छिस चेत्तदाशु सुमतिं सेवस्व विश्वेश्वरम् ॥६॥ पात्रैयेत्र विनिर्गतैर्बद्वविधैर्योन्या जवान्यास्ततो निःकान्तैर्निजकायुरङ्कविगमे स्यात् तत्क्षणं शून्यता ।

तसिन्मोहनटप्रपश्चरहिते संसारनाट्येऽबुधा नृत्यन्तो यदि छज्जिताः श्रयत तत् पद्मप्रभं खामिनम्।।।।। कर्माऽम्भःपरिषेकसङ्गविततः सम्मोद्दमूलो मद्-स्कन्धो विश्वदलो जरामृतिष्टहच्छाखाप्रशाखाकुलः। मिध्यादृङ्खानरो भवतरुर्दुष्टस्तदुन्मूलने जीयाद्धन्मदहस्तिमहसदृशः श्रीमान् सुपार्श्वो जिनः ॥ ८ ॥ रागद्वेषविषाणभीषणतरः सम्मृच्छंदिच्छाकरो मृच्छोपुच्छधरश्चतुर्गतिमहाकुक्षिः कषायक्रमः । युक्तः कुश्रुतिगर्जितेन भवतां भीत्ये भवेभो भवेदः भो भव्या जिनसिंहमाशु शरणं तद्यात चन्द्रप्रभम् ॥ ९ ॥ किंपाकप्रतिमप्रमादपटले कन्दर्पसर्पाकले स्फूर्जद्वःखद्वानले जनिजरादुःखापदैः सङ्कले। निर्विण्णोऽस्मि परिश्रमन् भववने तन्मे जिनेशात्मनो निर्बाघे सविघे विघेहि सुविधे । वास कृपाया निधे । ॥१०॥ द्ग्धज्ञानजनाः कषायदहनैर्मिथ्यात्वधूमान्धिताः स्फारोद्भृततृषाव्यथासमुदयज्ञ्वालीघसन्तापिताः । आ: प्राप्स्यन्ति भवे प्रदीपित इवावस्थां न कां का जडा लीयन्ते नहि पादपद्मसरसि श्रीशीतलस्वामिनः ॥ ११ ॥ निर्ममो विषयाश्चिव्यतिकरे कर्मावलीपिक्किले रौद्रोपद्रविवहुतोऽपि बहुधा तत्रैव कुर्वन् रतिम्। गर्तायामिव गर्तशूकरिशशुर्भूयो विगुप्तो भवे

श्रीश्रेयांसविमो ! ऽधुना मम पुनस्त्वत्पाद्पद्यं गतिः॥१२॥

अज्ञानध्वान्तपूरा कुमत्तबिरुपतजन्तुका मोहनिद्रा-निद्राणास्तोकलोकाऽन्धितसकलसहक् शोकघूकाविधीरा । प्रेमप्रेतप्रचारा न भवति भयदा तस्य संसाररात्रिः पूज्यः श्रीवासुपूज्योऽर्क इव ससुदितो यस्य चित्तोदयाद्रौ १३ सचैतन्यहता कदाप्रहकृता सौमुख्यशोभावृता क्रानाऽङ्गानि विधुन्वता मतिमतां हास्यत्वमातन्वता । प्रेतेनेव भवेन ये विगलिताश्चेद् योग्यता तत् कुरु तन्मुक्तान् विमलेश तान् निजवचोमन्नाक्षरश्रावणात् ॥१४॥ कृत्वा रूपपरम्परां बहुविधां विध्वसयद्भिः पुन-र्द्विष्टैः कर्मभिरप्रयोजनतया दुष्टैः कुछालैरिव । आरोप्यातिचलाचले भवमहाचक्रेऽहमुचैश्चिरं मृत्स्नावद्भमितोऽस्मि विष्टपपतेऽनन्त् । त्वयोपेक्षितः ॥१५॥ मत्ताः केचन केचन प्रपतिताः केचित् पुनर्मूर्च्छिताः, केचिन्मूढतमाश्च केचन पुनर्निश्चेतनाः सर्वथा । मृढा यत्र विमोहमद्यवज्ञतस्तस्मिन् भवापानके श्रीधर्माऽऽपतितोऽस्मि बोधय दयावास <sup>!</sup> स्व<del>शत</del>या ततः १६ मिथ्याद्शेनकन्दशालिनि रुषावीजाचिते मृहता-नालीभाजि कुवासनाजलभूते कर्माष्ट्रपत्रावृते। सौरभ्यभ्रमतो भ्रमञ्जमरवहीनो भवाम्भोरुहे बद्धसात्र दलैर्विमोचय ततः शान्ते ! जगद्भास्कर ! ॥१७॥ कोपाटोपफटोऽप्रवृत्तिरसनः काळुष्यकृष्णाङ्गभृ-

हुर्वारस्मरतीत्ररागगरलोद्गारैर्जगन्मूर्च्छयन् ।

तेषां किं कुरुते भवोरगपतिभीष्मोऽपि येषामिदं चित्ते स्फूर्जिति नाम मन्त्रसदृशं श्रीकुन्थुतीर्थेशितुः ॥ १८॥ अज्ञानोच्छ्रितभसाकीर्णममितो लोभस्फुरत्फेरवं मोहप्रेतमनल्पदुर्गतिचितारौद्रं कवायद्विषम्। चेद्रो मीमभवरमशानमशिवाऽमुक्त विमोक्तं मनो वस्तुं मोक्षपुरे च तज्जिनवरः श्रीमान्नरः सेन्यताम् ॥१९॥ संज्ञाद्वारः समन्तादविरतिसरितामाश्रयोऽमातवात-प्रक्षोभैर्दुर्निरीक्ष्यः परमतविततावर्तविभ्रान्तजन्तुः । रुष्णावेलाकरालो घनरसनिचितो नोकषायोपनकः कूरोऽयं नाथ<sup>।</sup> कुम्भोद्भव<sup>।</sup> भवजलिधः शोष्यतां महिदेव<sup>।</sup> २० ये मातापितृपुत्रबन्धुद्यिताद्यास्तत्त्वबुद्ध्या क्षणं दृष्टास्तानिप कृत्रिमानिव जवाद दृष्ट्या विनष्टानहम् । व्यामृढोऽस्मि भवेन्द्रजालपतितो जातो विलक्षः पुन-स्तन्मे दूरमपास्य सुत्रतविभो ! तत्त्वप्रकाशं कुरु ॥ २१ ॥ कालं भ्रान्तोऽस्म्यनन्तं वृषभनिभभवद्यनद्रसूरप्रयोगात् प्रभाम्यत्कालचकाचलति गतिघटीयश्रकेऽस्मिन् घटीवत् । सिञ्चन् दुःकर्मनीरैर्जननमृतिवनं भीष्मसंसारकूपे तस्मान्मे मोहबन्धं नमिजिन । विरलीकृत्य मोक्षं कुरुष्व २२ अश्रान्तं विगलद्विवेकविभवे श्रेयःकणोपद्रवे हीनप्राणिपरिस्फुदत्पदि भवे प्रोत्सर्पिदीनारवे। दुःखीघप्रभवे भवे गतशिवे दुर्भिक्षवद्गेरवे भ्रान्तो रोर इवाऽस्मि नीरदमिभं नेसे! भवन्तं विना ॥२३॥ पित्रादिप्रतिबन्धवन्धुरगुणामुममहप्रनिथकां स्वेच्छामुत्त्यमियोगजातनिविडीभावां सुखेच्छामिषाम् । मोइव्याधकदर्थ्यमाननिपतत्प्राण्युत्करामेणवत् प्राप्तोऽहं भववागुरां जिनपते । वामेय । मां मोचय ॥२४॥ तीब्राक्कस्रपंपराप्रहरणे क्वीबीकृतप्राणिके

दुर्घ्यानास्थनि विद्ववासृजि दुराचारप्रहारोत्कटे । भूरिप्राभवमीमभावरिपुभिर्भूयोऽभिभूतो भव-द्वन्द्वेऽहं शरणं गतोऽस्मि भवतः श्रीवीर <sup>।</sup> रक्ष प्रभो <sup>।</sup>॥२५॥

इति जिनवराः सम्यग्भत्तया मया सममिष्टुता नवनवभवायासव्यासप्रकाशपुरस्सरम् ।

द्छितविपदः सन्तु श्रीमत्कवीन्द्रकुछप्रभ-

स्तुतनतपदाः श्रेयोलक्ष्मीनिवाससुखप्रदाः ॥ २६ ॥

॥ इति चतुर्विशतिजिनस्तव ॥

# चेतुर्विशतिजिनस्तवः।

श्रीनाभेयोपमानोन रहित तमसा नन्द दारामनोऽजः श्रीनाभेयोऽपमानो नरहिततम सानन्ददारामनोज!। न त्वा नातारधीरा सम वृषभजिन ब्रह्मचारित्रसारं नत्वा नातारधीरा सम वृषभजिन ब्रह्मचारित्रसारम्॥१॥

#### ॥ अवचूरिः ॥

अथाऽस्य किचिद् व्याख्या। हे श्रिया युक्तो नाभिः श्रीनाभिस्तस्यापत्यं श्रीनाभेय! हे उपमानोन! उपमानेन ऊनो मुक्त निहपमान इत्यर्थ, हे रहित! केन <sup>2</sup> इत्याह-तमसाऽज्ञानेन, हे दाराऽमनो! दारेषु कलत्रेषु मनो न विद्यतेऽस्य

९ स्तोत्रमिद दुरवगाई अवच्रिधाबद्धेति यथाछन्धं सगृहीतमस्ति.

# श्रीकान्तेहाममोहासममजिततमो रङ्गदेनासमानः श्रीकान्तेहाममोहा सममजिततमोरङ्गदेनासमानः । रत्या हीनो विनोदो नयपर विजयाजात नो नाशयामा रत्याहीनो विनोदो नयपरविजयाजाऽतनो नाशयामा ॥२॥

स. तथा है अज अजन्म! है श्रीन! श्रिया अईह्रक्ष्म्या इन कान्त । है अपमान अपगताहद्वार! हे नरहिततम! नरेषु प्रकृष्टवत्सला सा लक्ष्मीरा-नन्दो हर्पस्तौ ददातीति हे सानन्दद! हेऽमनोज निष्काम! त्व नन्द जय. स्वं कथंभत<sup>2</sup> अमेयो मोहाद्यरिभिरिति गम्यम् । अत्रभवत श्रीनामेयस्य दारा-मनस्वेऽमनोजल्वममनोजत्वे च तमोराहित्यमिह चापमान ! लमन्नापि च सान-न्ददत्विमहापि च नर्हिततमत्वमत्रोपमानो न तत्राप्यजत्वमत्र च श्रीनत्वं हेत । यद्यजमनोजशब्दौ जिनविशेषणे व्याख्यायेते तदैव व्याख्या-हेऽभेयस्त्व-मनोऽमनोजश्राऽसि, स त्व हे आनन्दद! नन्देति व्याख्यार्थ । शेष तथेव । सान-न्ददेखत्र 'तद से खरे पदार्थे'खनेन सेर्छिक 'समानाना' मिखनेन सन्धिर सिद्ध । अथवा वाक्यान्तरमाह-हेऽतार ! अन्यातार ! हे घीर ! हे असम ! हे वृषभजिन ! हे समवृषभ ! समा समस्ता वृषेण भा महिमाऽस्येति, ना प्रमान, त्वाऽनत्वा ब्रह्म मोथा(2)ननाराऽपि तु त्वायेव, ना कथभूत 2 तारधीरा तारा मनोज्ञा धीर्बुद्धिस्तस्या इरा स्थान, त्वा कथभूतम् ? चारित्रेण सारं प्रशस्तम् , तथा जिनाः केविलनो दशमगुणस्थानवर्तिनो वा. ब्रह्म शीलमवध्यादिज्ञान वा तद्धारिण एषा त्र रक्षकं बल यस्य तां नत्वेत्यत्रामात्वत्यनेनाऽमा सह युष्मदस्त्वादेश पग्नदश(१) दावि सर्वत्रातारधीरादिसंबोधनविशेषणानि पूर्वापरसबन्धसबद्धान्येवावगन्त-अयानि ॥ १ ॥ हे श्रीकान्त शोभया सुभग ! हेऽसमान ! हे श्रीकान्त ! हेऽ-समान ! श्रीरईह्रक्ष्मीः सैव कान्ता तस्यामीहा वाञ्छा यस्य, हे नयपर ! नया नैगमाद्यास्तै प्रकृष्ट ! हे विजयाजात ! विजयाराज्ञी तस्या जात पुत्र । हेऽना-शयाम! अमो रोगो न विद्येते तौ यस्य, यद्वा न विद्यते शयं मनस ईहा यस्य सः तथा या लक्ष्मीस्तस्यामश्चन्द्रः । लक्ष्मीहि चन्द्रपद्माद्यधितिष्ठति "चन्द्रं गता पदागुणात्र भुद्धे पदा गता चान्द्रमसी न लेखा" इत्युक्ते , हे नयपरविजय नयं चूतं तदेव परः शत्रुसास्य विजयो यस्मात् स, तथा हेऽज! हेऽतनो हेऽदेह!

राजावामाजमायाहर शमद महानङ्गजन्माजितारे ।
राजावामाज मायाहर शमदमहा नङ्गजन्माजितारे ।
कल्याणच्छाय तत्त्वादर सुभग जरानाशनः शम्भवेनः 
कल्याणच्छायतत्त्वादरसुभगजरानाशनः शम्भवेनः ॥ ३॥
सिद्धार्थासंवराङ्गप्रभवभवमदो नाऽरताऽकाऽयितारः 
सिद्धार्थाऽऽसंवराङ्गप्रभव भवमदोऽनारताऽकायितारः ।

लमत्र नास्ति मा मानमस्य, यद्वा महे तु राम इव वा यो मोहश्चतुर्थकर्म तस्यासनं सप्तिकोटाकोटिरूपां स्थितिं गदेन रोगेणाऽमा सह नोऽस्माकं नाशय अपनये-ति । गदेन कीदशेन <sup>2</sup> तमोरङ्गदेन तमो दुःख तस्य रङ्ग उत्सवस्तं ददातीति तथा, यद्वा तमोऽज्ञानं अरंगदेन गदेन सह नाशय, कीटक तम 2 अममोहस्यासनमब-स्थानं, अथाममोहासन तमो वा कीदशम् 2 हेऽमम! ऊहो विचारः, यद्वा अम-मश्रासावहश्च ममतारहितविचारस्तस्यासन क्षेपो यस्मात्ततथा त्वं गति, कीहक् 2 अतिशयेन अजितोऽजिततमो रागादिरिति शेष . सह मानेनाऽहङ्कारेण वर्तत इति समानोन तथाऽसमान , अविनोदोऽकीड , निश्चि-इन , खामी तत्तक्वणै सयों वा, बिगतो नोद क्षयो यस्य स . तथा मास्ति रतिर्भतिर्यस्या तया रत्या विषयेण हीनो रहित इति ॥२॥ नास्ति वामा स्त्री यस्येति हे वाम! यद्वा हे वाम अप्रतिकृष्ठ !. यद्वा हे वाम मनोज्ञ! हेऽज! हे शमद क्षान्तिद! म रोगमजति क्षिपतीति हे माज! माया हरतीति हे मायाहर हेऽदम! दमाभाव अहिंसक!, नास्त्यन-जन्मा सारोऽस्येति अनङ्ग, जन्मकल्याणकस्य स्वर्णस्येव छायाऽङ्गकान्तिर्यस्येति हे कस्याणच्छाय! हेऽदर निर्भय! सुष्ट्रभीऽस्येति हे सुभ! गज राति ददातीति हे गजर ! गजान्तश्रीदेखर्थ , नास्त्याशा नाशो वाऽस्येति हेऽनाश ! हे शम्भो अर्हन् ! कस्याणेन मङ्गरेनोपलक्षिता भव्या वा छाया महिमश्रीर्यस्येति हे कस्या-णच्छाय! जीवादितत्त्वेषु आदरोऽस्येति हेतत्त्वादर! हेसुभग सौभाग्यवन्. है शंभव ! शं सुखं दस्वा विस्तार्य नोऽस्माकमेन पाप हराऽपनयेति । त्वं कीरग् । नाताकस्या इत्याह-मया श्रियास्तथा महान् पूजाई! हॅं रगजन्मा सुतः, कस्य ? जितारेर्नृपस्य, किंविशिष्टस्य आजी रणे जितारेरिभभूतशत्रोद्धया जराया बयोहानेनीशनः क्षेपकस्त्रथा इन प्रभः ॥ ३ ॥ हे सिद्धार्था राह्मी संवरी सद्राज्यानाशयागीऽसमभयमपरः सापदे नो समाधिः सद्राज्यानाशयागो समभयमपरः सापदेनोऽसमाधिः ॥ ४॥ नव्याश्रीमङ्गलाजा नयमव सुमतेतापदं मावराऽकं नव्या श्रीमङ्गलाजा नयमवसुमते तापदमावराकम् । इन्तारन्ता सदोमाभव नवरविभोऽव्याधिरुव्यामनीतेऽ इन्ता रंता सदोमा भव नवरविभो व्याधिरुव्यामनीते॥ ५॥

चपस्तयोरङ्गप्रभव सुत ! हे भव ससारो मदो गर्नस्ताभ्यामून ! नास्ति रतं विषयसखं अकं द खं च यस्येति हेऽरताक! सिद्धोऽर्थो यस्येति हे सिद्धार्थ! चरि-तार्थेत्वर्थे, हे सवर! अरण, यद्वाऽऽसमन्तात् सवरोऽस्येति हेऽसवर! सच्छो-भनतरं राज्यमस्येति हे सदाज्य ! सौराज्यत्वेन अ कृष्णस्तद्वद्गौ सू (१) रस्येति हेऽगो, आसमन्ताद्गौरस्येति श्रमणावस्थाया न गौरस्येति वा मोक्षगा-मित्वादायती नास्ति गौ खर्गमस्येति वा, यदुक्तं "मोक्षगमी य खलु तद्भवेऽपि गन्त कथं सोऽईति लेखशालाम् ।" इति । असमा भाऽस्येति हेऽसमभ ! सद्वाज्यः सता श्रेण्य एन पाप नाशयेति, कीहगेन 2 असमाधि नास्ति खास्थ्यमस्मादिगै।-पराधभूत सम समस्त भयमस्मादिति समभयम्, सह पदाऽस्ति यत्तत् सापदे-Sसम अप्रमाण !. आधिर्मानसी व्यथाऽस्मात् तदसमाधि, यद्वात कीहक <sup>2</sup> नास्ति सम सपूर्णधीरस्येति स॰, अयि इति कोमलामन्त्रणे, ता लक्ष्मी रातीति है तारो मनोज्ञश्वाऽनारत निरन्तरं, अकायिता अदेहिता रातीति अनारताका-यितार, नास्त्याशा नाशो वाऽस्येत्यनाश, नास्ति परो रिपुरस्येत्यपर, सा श्रीर-स्या ये पदं स्थान तेषामिन प्रभु , यमेषु त्रतेषु परस्तत्पर । यदा यमै पर प्रकृष्ट इति तथा, कीहगेनोऽङ्गप्रभवादङ्गजाद्भवमुत्पन्नम् । अदः प्रत्यक्षम् । अना-शयाग इत्यत्र यकारस्य खरेवेत्यनेन विकल्पाङ्गभावः ॥ ४ ॥ हे नव्या स्तव्या श्री. शोभाऽस्या सा चाऽसौ मङ्गला चाऽस्या ज जात! हे सुमते सुमतिजिन! नव्येऽन्यदेवेष्त्रदृष्टे श्रीश्रतुश्चिशदतिशयहपा मङ्गल श्रेयश्च यस्येति हे नव्यप! ह्रेडज! नास्ति वसुमती भूरस्येति हेडवसुमते! सदा सर्वदा हे उमा कीर्ति-स्तस्या भवन स्थान हे वरविभो विशिष्टप्रभो! नास्ति नीतिरत्रेति हेऽनीते! नास्ति मामव स्परोऽस्येति हे माभव! मा वराकं शोच्यमव रक्ष प्राणिहीति

विश्वांशो ! रुच्यपद्माङ्क लसदय सदा देव नव्यामरीणां विश्वांशोऽरुच्य पद्माङ्कल सदय सदादेव नव्यामरीणाम् । तारायानामद त्वाप्त समयमतमारक्त पद्मप्रभोमा- ताराया नाम दत्वाप्तसमयमतमा रक्तपद्मप्रभो मा ॥ ६ ॥

बा। नास्ति नयो नीतिरस्येखनय तदेव तापदं जन्तुसन्तापकारकं, तथा ना-स्खयो भाग्यमस्यैत्यनयमत एवाऽताया अलक्ष्म्या पदं स्थानम् । त्वं कीहक् ? हेमया शोभया वर श्रेष्ठ! अक दु खं इन्ता इननशीलोऽरन्ता अरागत्वाइकी+ डक. नास्ति व्याधी रोगोऽस्येत्यव्याधिस्तथाऽहन्ता जन्तुरक्षक । यहा हन्तेत्या-श्चरेंडरमत्यर्थ शीघ्र या, तासद क्षयद, कस्य व अनीतेरन्यायस्य, कस्याम् १ उर्घ्या गुर्व्या भुवि, अत एव नवस्तरुणो यो रवि सूर्यस्तद्वद्वा प्रभाऽस्येति नव०. विगताऽऽधिरस्येति व्याधि तापदं चेत्यत्राऽमा अ (१) मोत्यनेनाऽमा सहाऽ-सादो मादेश । नन अक हन्तेत्यत्र कर्मणिषष्ठी प्राप्नोति कथं द्वितीया 2 मैवम . सनदन्तेत्यनेन षष्टीनिषेधादिति ॥ ५॥ हे विश्वाशो सुवनसूर्य ! रुच्य मनोशं पद्ममञ्जू लाञ्छने ऽस्येति हे रूच्य । लसदयो भाग्यमस्येति हे ल । सदा शश्चत् हे देव! हे नव्याना भव्यानाममरीणा सुन्दरीणा विश्वाः सपूर्णा अश्चवः कान्तयोऽस्येति हे वि०! हे कल मनोज्ञ! हे सदय द्यापर! सत् शोभन आदिरुत्पत्तिहेत्रस्येति हे स॰ ! हे तार श्रीद ! नास्ति यान वाहनमस्येति हेऽयान! नास्ति मदोऽस्येति हेऽमद! त पुनरथेंऽवधारणे वा. हे आप्त! वीतराग! हे समा सम्पूर्ण यमतमा प्रकृष्टवतानि तेरष्वारक आसका! हे पद्मप्रम! हे उमया कीर्ला तारा मनोज्ञा आसमन्तात या श्रीरस्येति हे भाय! यद्वा उमया तारया लाभोऽस्येति उमैव तारं रूप्य तस्याऽऽयो-Sस्येति हे उमा०! नास्त्यामो Sस्येति हे Sनाम! हे रुच्य अभिलवणीय! नव्यामपूर्वामरीणामहिना पद्मा लक्ष्मीं मा मा दत्वा वितीर्य अव रक्षेति कथमित्याह-आप्तो लब्धसमयागमो यत्राऽस्त्येत्येवं यथा स्याद् . यहा मा कीदशम्! आप्त समयो येन तम्, त्व कीदग् नास्ति तमोऽज्ञानमस्येत्यतमाः. तथा रक्तोऽरुणो य. पद्ममणिस्तद्वद्वाऽस्येति रक्तपद्मप्रभ ! 'अभ्वादेरत्वसः सीं' इलानेन बीर्घत्वे सेक्त्वे रोरेऽनुगिति रोर्नेकि अतमा रक्तित ॥ ६ ॥ सातं का श्रीसुपार्थाऽर ततम जनताऽमानस स्वासमा ना सातद्वा श्रीसुपार्थारततम ज नता मान सस्वासमाना । श्रीपृथ्वीजं तुरक्षाकरणकुशल तादावदाताझ मोह-श्रीपृथ्वीजन्तुरक्षाकरणकुशलतादाव दाता झ! मोह ॥७॥ स श्रीचन्द्रप्रभेशामर । गुरुसुमनो महा यस्यारताशं सश्रीचन्द्रप्रभेशामरगुरुसुमनोमहा यस्यारताशम् ।

हे श्रीसपार्श्वजिन! अज! मनोव्यापाराभावान्नास्ति मानसमस्येति हेऽमानस! श्रिया शोभया शोभनौ पार्श्वौ यस्येति हे श्री । अतिशयेन नास्ति रत सुरतमस्येति हें डरत तम ! जनता जनाली त्वां नता प्रणता सती सात सौख्य का नाडडर न प्रापाऽपित्र सर्वाऽपि प्रापैवेखर्थ । सात की हुग्<sup>2</sup> ततं विपुरु । जनता कीहशी 2 असमा गुणैरन्यजनाऽसहशी, असातङ्काऽसरोगा अमान अप्रमाणं सत्वं वलमस्या सा अमा । सह मानेन पूजयाऽस्ति या सा स , यद्वा हेऽमान ! निर्हङ्कार! कीहग जनता? सत्त्वेन बलेन साहसेन वाऽसमानाऽसहसी. त्वा कीहशम्? श्रीपृथ्वी माता तजातम् । अथ उक्लान्तरमाह-अक दु खंरण युद्ध, यद्वा नास्ति क बुख यत्रैवंविध यद्रण तदेव कर्कशत्वात् कुशलता दर्भाङ्करास्ता द्यति छिनत्तीति, हेऽक ! अवदाता विशुद्धाऽऽज्ञाऽस्येति हेऽव० । जन्तना प्राणिना रक्षाकरणे त्राणविधाने कुशरुता दक्षत्व ददातीति हे जन्तु । यद्वा हे जन्तुरक्षाकरणकुश-छं! ता लक्ष्मीं ददातीति हे ताद ! मा मामन प्रीणीहि, तु. पुन , रक्ष पाछये-त्यर्थः । त्व कीदक् <sup>१</sup> ऊहशीर्विचाररमा तस्या पृथ्वी स्थानमित्यर्थ । तथा दाती खुनोऽज्ञाना जडाना मोहो जाड्य येन स दा॰ । यद्वैव व्याख्यातुरुक्त्यन्तरसूच-नार्थो, हेऽकरणकुरालतादाव वन्यामे ! हे ज विद्वन् ! हेऽवदाताज्ञ मा मा रक्ष, त्वं कीदग्<sup>2</sup> दाता त्यागवान् मया श्रियोपलक्षित ऊहोऽस्य स मोह ॥ ७॥ है श्रीचन्द्रप्रभ! हे ईश प्रभो! न म्रियते इति हेऽमर! गुरु-अतुच्छ सुष्ठ मनोऽस्येति हे गुरुः हे सहश्रिया खर्चा वर्तन्ते ये तेषां चन्द्रप्रमेशाम-रगुरुसुमनसा शशिस्र्येसुरमृहस्पतिविदुषां मह्म पूज्य! हे सुसार सुप्रशसा! यद्वा शोभनां सा रमा रातीति हे सुर्ं नास्ति तनुभवोऽज्ञजोऽस्येति हेऽत• ! हे दा दावं तत्र रत तत्पर! हे सुसार! सुष्ट वळ तस्प, हेऽतनुभवव! विद्याळ- भाखिकं सुसारातनु भवन मतोदार तस्वासमानं भाखिकं सुसारा वनु भव नमतो वारतस्वा समानम् ॥८॥ माया रामासुतं कोकलकल सुविधेऽनारतं धीर नत्वाऽ- माया रामासु तं को कलकलसुविधे नाऽरतं धीर न त्वा । शम्भोऽगेहाप हीनं गुरुक्विरतनुं भासमानं श्रियोर्व्यां शं भोगेहापहीनं गुरु क्विरतनुं भासमानं श्रियोर्व्याम् ॥९॥

वेश्म! हे मतोदार शासनेनाद्भत! यस्य जनस्य त्वा खा नमतो वन्दमानस्य चित्त मनो भास्तत् प्रमुदितलात् करमलव्यपगमत्वात् कान्तिमद् बभूद । बभूवेति कियाऽध्याहार्या । स पुमान् वा श्रीश सुख, यद्वा तया श्रिया श शर्माऽऽर प्राप । कीरग्<sup>2</sup> मही स्थान । कस्य<sup>2</sup> अयस्य भाग्यस्य, त्वां किभूतम्<sup>2</sup> नास्ति रताशा विष-येच्छा यस्य त, अरप असमान साहङ्कारं चित्तो भावश्विद्रपा वा ता श्रीश्वित्ता भाखद्वचित्ताऽस्य त भार्ं तवैरसमानसमदशमिति॥ ८॥ हे मायाः श्रियाः, कोर्भूमे कला मनोज्ञा कला यस्येति हे क॰! हे सुविधे सुविधिजिन! है शम्भो अर्हन् ! धिय बुद्धि रातीति हे धीर ! हेऽगेह ! अनगारलात त्वा त्वा नम-स्कृत्य ना पुमान् कल सुख नाऽऽप न लेमे <sup>2</sup> अपित सर्वोऽप्यापैवेत्यर्थ । किं-भूतो ना <sup>2</sup> गृणाति तत्त्वार्थिमिति गुरुस्तत्र रुचिर्थस्येति हे गु॰! गुरौ रुचिहिं जिनधर्मरुचेनिंबन्धन गुरोस्तत्रैव प्रवर्तकत्वात्, त्वा कीदशम् <sup>२</sup> रामा नाम रा**ही** तस्याः सुत पुत्रम् । तथा आ समन्तात् शोमना ता श्रीरस्येति त । असुत अरतं अकीड, हि निश्चये, इनं खामिन थिया शोभयाऽतनु प्रौढम् , भाभिमेहोभिरसमा-नमसदृशम् । भोगः स्त्रीसक्चन्द्नादि तस्येहा वाञ्छा तयापहीनं रहितम् । गुरुर-त्यन्त रुचिरा कान्ता तनुदेंहोऽस्य त गुरु । उर्व्या गुर्व्या , उर्व्या भुवि श्रिया समवसरणादिह्यया भासमान, अस्मिन् वृत्ते हे मा-को । त्वां कीदशम् 2 असुतं श्रियाऽतनुम् , श्रिया भासमानमित्यत्र प्रायो भिनार्थाभावात् पौनरुक्त्याः शङ्का स्मात् तिनरासार्थं मास्रतम् । अत्र स्थाने रामाभवमिति पाठो युक्तस्तथा नैवं व्याख्या-रामानाम राक्षी तत्र भवति यस्तं रामाभवं, तथा नास्ति भवः ससाः रोऽस्येति अभवम् । शेषं प्राम्बद् । अभवा पृथमर्थकल्पनया पौनरुक्त्य परिहार्यम् । यद्वा एवं व्याख्या-अमाया मायारहिता या रामामान राही तस्याः युवं पुत्रम् । शुद्धो नन्दाज ! विश्वाहित ! रहिततमः श्रीतलामन्दसारः शुद्धो नन्दाऽज ! विश्वाहितरहिततमः शीतलामन्दसारः । सूद्युत्ताराय शोभामय नरकमला भोगदातापरागः

सृद्युत्तारायशोभामयनरकमला भोगदाताऽपरागः ॥ १० ॥ श्रेयःश्रेयांस मारापद घनगदहं सर्वदाकान्तमाप्त श्रेयः श्रेयांसमारापदघनगदह सर्वदाकान्तमाप्त ! ।

**अमाया । कासु ?** रामासु स्त्रीषु, त्वा कीदशम् ? जगन्प्रतीतम् , शेषं प्राग्वत् । नन्यमायारामेखत्राऽसामर्थ्याद्वदस्य राज्ञ पुरुष इत्यादिवत् समासो न स्यात् सामर्थ्यात् समासे च रामाखिलानेन सापेक्षत्वं न स्यात् । मैवम् । देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यादिवदत्र वृत्तेऽपि सापेक्षत्वाहाने स्यादेव समास , यदुक्तम् , "सम्ब-निषशन्दः सापेक्षो नित्य सर्व प्रवर्तते । खार्थवत्सा व्यपेक्षास्य वृत्ताविष न हीयते" इति ॥ ९ ॥ हे नन्दाया नाम राज्ञाः जायते इति हे नन्दाज । विश्वे सर्वे येऽ-हिता रागाद्यरयस्तैरतिशयेन रहित, हे विश्वाया पृथ्व्या हित !(१) रहितं ल्यक्तं तमो येनेति हेऽर॰ । यद्वा विश्वाया हित रातीति हे विश्वाहितर । त्व की-टक्<sup>2</sup> ततम तता विस्तीर्णा मा श्रीरस्य स तथा! हे शीतल सर्वथा कोपामा-बाच्छीतलखभाव! हेऽमन्द नीरोग!हेऽज शीतलजिन! सुष्ठ उत् प्राबल्येन द्युत् दीप्तियीसा ताश्च तारा नक्षत्राणि च तद्वद यशसः कीर्तेभी प्रभाऽस्येति हे सू०! हे सद्युत् प्रोल्लासमृत्तारो मनोज्ञोऽयो भाग्य यस्येति हे सू०! हे शोभा-मय सशोभ! नास्ति परोऽन्योऽपि कश्चिदागोऽपराधोऽस्येति हेऽप॰! शुद्ध केव-लस्त्वमेवेखर्थं, नन्द जयेति, त्वं कीहक् व अमन्दमजिह्य सारं बल यस्य स अमं । शुद्धः क्षालित कर्ममल , सा रातीति सार प्रधानो वा, आमया रोगाः नरक दुर्गतिर्मल पाप तेषामाभोगो विस्तारोऽस्य दातीति दाता च्छेत्ता, अपास्तो रागो येन स तथा, नराणा पुसा कमला श्रीभोगा सूकन्दगादि तयोदीता दायकः ॥ १० ॥ श्रेयश्वासौ श्रेयामश्रेत्युमयनामप्रसिद्धलात् हे श्रेय श्रेयांस! यहुक्तं 'ऋषभो वृषभः श्रेयान् श्रेयास' इति, यद्वा श्रेयान् प्रशस्यतम स चाऽसौ श्रेया-सबेति हे श्रे॰! हे मारापद स्मरास्थान! सर्व ददातीति हे सर्वद! हे आस - विश्वहित! मार्था हन्तीति हे मायाह! हे सत्वासम बलाऽप्रतिमा!

सौम्यो मायाहसत्वा समदमपरमाझ स्तु वेगेन धीर सौम्योमायाहसत्वा समदमपरमाः झ स्तुवे गेन धीरम्।।११॥ साराव्याधीरसेनासमरदसमताभास्वरश्रीजयाऽज साराव्या धीरसेनासमरद समताभास्वर श्रीजयाज । सद्मानो वासुपूज्याऽमदनरम महाचित्ततोहासमाया सद्मा नो वा सुपूज्यामद नरममहा चित्ततोऽहास मा या १२

इन्द्रियदम कार्य इति दमेन परमा प्रकृष्टाऽऽज्ञाऽस्येति हे दम॰! सौम्या प्रसन्ना उमा कीर्तिस्तस्याऽऽयो लागोऽस्य, यद्वा सौम्यावमायौ कीर्तिश्रभदैवे यस्येति हे सौम्यो॰! न हसति प्रमादाभावात् इति हेऽहस ! अपास्ता रमा राज्या-दिश्रीर्वेनेति हेऽपरम! सौम्य कषायरोधादरौद्र सञ्चह ला लां स्तुवे स्तौमि। केनेत्याह-गेन गीतेन 'ग गीते' इति वचनात्, त्र पुन वेगेन त्वर्या. यहा कीहशा वेगेन! न गच्छति इत्यगेन अविनश्वरेणेत्यर्थ । कीहशोऽहम् <sup>१</sup> अज्ञः मूर्ख , भवद्गणस्तुतौ वाक्पतेरप्यशक्तलात् कोऽहमित्यर्थ , त्वां किंभूतम् <sup>2</sup> घनो निबिडो रोगस्त इन्ति यसं, नास्ति कान्ता स्त्रीरस्य, अकस्य दु खस्याऽन्तो यस्येति वाऽन्त अकान्तं, आप्त प्राप्त श्रेयसो मोक्षस्य श्रेयः सर्वोपद्रवाभावरूपं कर्त्याण येन त आप्त. आरमरिजात. आपद्विपदघ पाप तान्येव नगा वक्षास्तान दहति भस्मीकरोतीत्यचि किपि वाऽम् विभक्ताऽऽरापाद्घनगदह सर्वदा सदान्तं मनोज्ञ, नास्ति कस्य मुखस्याऽन्तोऽस्येति वाऽकान्तम्, धीर्बुद्धिस्तां राति यस्तं तथा धीरं परीषहाक्षोभ्यमिति ॥११॥ हे सार नीतिसार! हे रसाया पृथ्या इन पते ! असमा निरुपमा रदा दन्ता असमा विषमा ता श्रीभी कान्ति , खरी ध्वनि. श्री शोभा. जयोऽक्षदमो यस्येति हेऽसम! सारा प्रधाना धीरा रणे स्थिरा एषा सेना चमुरतया समर सप्रामस्तं दाति विच्छिनत्तीति हे धी । हे समताभा-खर सौम्योक्क्वलिश्रयोपलक्षित! जयानाम राज्ञी तस्या जायत इति हे श्री•! हे वासपूज्यजिन! नास्ति मदनरमा कामश्रीरस्मिन्निति हेटमदनरम! ततो बिस्तीर्णो विचारोऽस्येति हे त॰! न सह माययाऽस्तीति हेऽस॰! हे सुपूज्य सुष्टमहा! हे नास्ति मदोऽस्येति अमद! हे नास्ति हासं यस्येति अहास! तां नोऽस्मान् अन्या पाया , वा पुनर्नोऽस्माकं चित्ततो मानसान्मा याः मा गायि-स्तो. स. ९

सोमा रयामा भवस्थाऽनिधुवन सुधृतेऽनाश भावारसूर सोमाऽश्यामाऽभव स्थाऽनिधुवन सुधृतेऽनाश भावार सूर। व्यापद्विश्वान्यमाना शिव विमलत मोहा समज्ञानते न-व्यापद्विश्वान्यमानाशिव विमलतमोहासमज्ञान तेन ॥१३॥ केऽनन्तज्ञानरुच्याऽऽशु भवति सुगते तेन तारागदाराः।

त्तमेवावितिष्टेखर्थ । त्वं कीदश 2 नास्ति व्याधी रोगोऽस्य स तथा । मत्र सो रुत्वे रेफपरलाद् रोरे छगिल्यनेनाऽस्य छक् , प्राग्दीर्घत्वम् चेत्येवमप्रेऽपि ज्ञेयम् , तथा न जायत इत्यज , सच्छोभनं मान प्रमाणं यस्य स , तथा महा महत्तर चिज ज्ञानं यस्य स॰, नास्ति सद्म यस्य स , तथा नराणा पुसा प्रतिवस्तु ममेर्यानलाष इन्ती-ति किपि सो इन्हिन्नित्यनेन वीर्घत्वे नरममहा॥ १२॥ हे नास्ति निधुवन मैथुनं यस्येखनिधु॰ । मुष्ट धृतिस्तुष्टिरस्येति हे सुवृते ! नास्त्याशा वाञ्छाऽस्येति हैऽनाश! हे भावारेण प्रभापुजन सुर सूर्य! हेऽनिधुवन निष्प्रकम्प! सुप्त धृति-र्मुक्तिलक्षणं सुखमस्येति हे सु॰! अत एव नास्ति नाश क्षयोऽस्यति, हे भावा-रोऽम्यन्तरारिजतश्च (१) यस्येति हेऽभाः । सुष्टु उरो हृदयमस्येति हे सूर । है शिव निरुपद्रव है विमल जिन समे सर्वे जा निद्वासम्नेषा कर्तृभू-ताना नित प्रणामोऽस्येति, हे समाऽविगता आपद् यस्येति हे व्यापद्! न विद्यते मानाशिवे गर्वामङ्गले यस्येति, हेऽमा विमलतमोऽतिनिर्मल ऊहोऽस्येति है वि॰ ! असम ज्ञानमस्येति हेऽग॰ ! ते तव सा प्रसिद्धा उमा कीर्तिरमा-नाऽप्रमाणा सती विश्वानि सपूर्णानि विश्वानि जगन्ति न व्यापदिप तु व्यापैवे-त्यर्थ । कीहर्यमा ? सोमश्रन्द्रस्तद्वद्दयामा श्वेताऽतएव तमोऽन्धकार दु ख वा **इ**न्ति या सा तमोहा, तब किभूतस्य ग्नास्ति भव ससारोऽस्य तस्याऽभवस्य. तथा रयामा नाम राज्ञी तस्या भवति यस्तस्य रया । तमोऽज्ञान हन्तीति हे तमोह! इति । जिनामन्त्रणे तु आसमन्तात् समस्तज्ञाना सर्वविदुपा मा नित-र्थस्रेति हेऽस॰! इति कार्यम् ॥ १३ ॥ हेऽनन्तं नि सीमं यज्ज्ञान तेन हच्य-मान मनोज्ञ! सुष्टु गतिर्थस्येति हे सुगते! हे ता श्रीस्तस्या इन खामिन्! हे तार प्रधान! हेऽनन्तजिन! सुष्टु अतिशयेन गता नष्टा ईतयोऽस्मादिति सातङ्कामन्ददानेऽरत परमदमासत्तमाः कामदेहाऽसातङ्कामन्द । दाने रत पर मदमासत्तमाः कामदेहा ॥१४॥
जाताऽपारप्रभावा दरमरण सदा सुत्रताप्ताघनाशो
जातापार प्रभावादरमरणसदा सुत्रताप्ताघनाशो ।
सज्जाया धामभानोऽरतनुतरम ते धर्म रक्ताधरेश
सज्जाया धाम भानोरतनुतरमते धर्मरका धरेश ॥ १५॥

हे सुमते । न विद्यते रत विषय , परो रिपुर्मदो गर्व , यद्वा पर इव दु स-दत्वाद्रिपरिव पर प्रकृष्टो वा मदोऽस्येति हेऽर॰! हे कामद इष्टद । इह जगति, हेऽसातङ्क असभय । हेऽमन्द अजिह्म । दानविषये, हे रत तत्पर । श्रभवति श्रेयस्वति भवति त्विय रुच्या वासनया नता प्रणता सन्त के ज्ञा विद्वासो राग विषयामिलाष दारयन्ति झन्तीति रागदारा न स्यरपि तु नीराग-पद सिद्धिलक्षण प्राप्नुग्रेवेत्यर्थ । ज्ञा कीदशा <sup>१</sup> मासत्तमा श्रीप्रकृष्टास्त्रणा परम प्रकृष्टो अमो(१)ऽक्षजयो येषा ते पर॰, सत्तमा शकादीना पूज्या । भवति किभूते । न विद्यन्ते गदो रोगोऽरोऽरिजातोऽक दुख यस्पेति तस्मिन् अग० तथा सात सारूय काम अलार्थ ददाने वितरति, कामवत् सारवहेहोऽक्नं येषा ते का॰ ॥ १४ ॥ न विदेते दरमरणे भयमृती यस्येति यद्वा नास्ति, दरी यत्र ईट्शं, सक्रन्मरणं यस्येति हऽद० ' आप्यते उपायोऽर्थोऽस्मात्, यद्वाऽऽप्ती रागादिदोष-क्षिति साऽस्यस्येत्वर्शआदित्वादति० हेऽतापार! हेऽरण असम्राम! हे धाममिस्ते• जोभिर्मानो सूर्य ! हेऽतप्त ! हे जन्तोस्तापहेतुत्वात्ताप स चाऽसौ आरोऽरिसम्-हश्च, यद्वा ताप कषायादि स एव चार स नास्ति यस्येति, यद्वा नास्ति तायाः ज्ञानिश्रया परोऽस्य, नास्ति ता गार्टस्थ्यश्रीरस्येति, अपगत आरोऽस्येति वा हेऽ-तापार ! अरता योगिनस्तेर्नुता स्तुता रमा ज्ञानादिश्रीरस्येति हेऽर० ! हे धर्मना-थ! रक्ती प्रवालाभी अधरावोष्ठपळ्वी यस्यति हेऽर० हे ईश प्रभो! भानोर्नाम धारयामीष्टे इति किपि धरेश प्रश्वीपते सज्जाया कलत्रं सुवतानान्त्री त्वदम्बा ते तवाऽतन्तरमतेऽतिशौढशासने धर्मरका जाता जज्ञे । भगवति धर्मनाथे गर्भाव-तीणें तदम्बा किल वर्मदोहदा जातेत्येतिह्यम् , सुनता कीहशी ? अपारोऽनन्तः

# सन्मानासाङ्गजन्माऽदरमलम चिरादार साराङ्गताराऽ-सन्माना साङ्गजन्मादरमलमचिरा दारसाराङ्गतारा । प्रायादुर्व्यामनाशाच्छमपर भवतो विश्वसेनस्य राज-प्रायादुर्व्यामनाशाच्छमपरभवतो विश्वसेनस्य राज ॥ १६॥

प्रभावोऽस्या साऽपा॰ । सदा सर्वदा सुन्नु वर्त यस्या सा सु॰, प्रभौ भर्तरि आदरं भक्तिविशेष आप्ता प्राप्ता सादराऽभूदिलार्थं, प्रभौ किभूते <sup>१</sup> अघनाम्रो काऽऽशा वाञ्छाऽस्य वीतरागजनकत्वादिति तत्राऽघनाशे पापाखये सज्जास्तघ-ताथा (²) श्रीरस्या धाम सद्म ॥ १५ ॥ हे गतार नष्टारिजात! असन्न-विद्यमानो मानोऽहद्वारोऽस्येति हे स०! न सहाऽङ्गजन्मना सारेणाऽस्तीति हेऽसां॰! नास्ति दरो भय मल पापमनयोमी श्रीरस्येति हेऽद॰! शमेन पर प्रकृष्टो भवतस्त्वत्तोऽङ्गजन्माऽमुत्राग् अरं शीघ्रं अलमत्यर्थं, अचिरा नाम राङ्गी विरात् प्राग् त्वादशपुत्राभावाद्वहो कालात् श सुखमार प्राप । अचिरा कीदशी ? सती शोभना मा श्री प्रमाण वा यस्या ईहशी नासा नासिकाऽस्या सा सन्मा॰ नेत्रश्रिया सारङ्गो मृगस्तद्वतारा मनोज्ञा, यद्वा सारङ्गवर् दक्ताराऽस्याः सा सारक्षमृगाक्षी इत्यर्थ । अतएव दारेषु कलत्रेषु सार प्रधान, कस्येत्याह-विश्वा सम्पूर्ण सेना सैन्यमस्य तस्य विश्वसेनस्य नाम राज्ञ पृथ्वीपते भवत , **किंम्तात् १ प्रकृष्ट** आयो लामोऽयो भाग्य वाऽस्य तस्मात् प्रा॰, नास्त्याशा बाञ्छाऽस्य तस्मात् अना॰, तथा उन्यीं पृथुलायामुन्यीं भुवि राजप्राया-बन्द्रतुल्यात्, नास्ति नाश क्षयोऽस्य तस्मादना॰, नास्ति पर शत्रुर्भव संसारोऽस्य तस्मान्नसि अय॰, यद्वैव व्याख्याऽचिरात्खजनानन्तरितमेवाऽऽसम-न्ताइसाया रङ्गतां उत्सवश्रिय रातीति हेऽवि० । अ सम्बोधने, आः स्मरणे वा, तव गुणान् स्मरन्ती अचिरा नाम्री त्वदम्बा श प्रायादगच्छत्, कीहर्स शम्? अङ्गजन्मा स्मरस्तत्र य आदर स एव मल पाप न सहते नासित यसत् असी । अचिरा किभूता १ जिनमातृत्वेन गतारा नष्टारिजाता, सन्मः सज्जनेभ्यो मान पूजाऽस्या सा सन्मानेति, शेषं प्रागवत् । श्रीतीर्थ-राजपदपरासेवेखत्र तदक्षजन्मादिखत्र क्षिप् चाऽवगन्तव्य इति ॥ १६ ॥

श्रीमत्यायासमानामरहितऽसद्या सत्यसाराज हर्षश्रीमत्यायासमानाऽमर हित सद्या सत्यसारा जहर्ष।
देवी वामा सुरुच्या शिवपदजनने तेऽरमातारनव्या
देवीवामासुरुच्या शिवपद जननेते रमातार नव्या।। १७।।
श्रीश्रीजातापनाशं नयद जगद्र तेन कामं समायं
श्रीश्रीजातापनाश नयदज गद्र तेनकामं समायम्।
श्रेयो नाऽऽपन् प्रजापं जयदमद सदादे हि नामाप्तरूप।। १८॥

हे आयासमानामरहित प्रयासगर्वरोगमुक्तः! हे सत्यसार सुनृतप्रधानः! हेऽज । हेऽऽयोगुणानिरूपो लाभस्तेन आसमन्तादया श्रीस्तया चाऽसमान । हेऽमरणा सुराणा हिनोपदेशकत्वाद्धित वन्सल ! यद्वा न <mark>श्रियते इति</mark> हेऽमर ! हे हित ! शिवपदस्य मोक्षपदस्य जननमुत्पत्तिरस्येति हे बिव•! इतो गत ईर कम्पोऽस्येति हे इ०! हेऽरजिन! हे शिवपद मङ्गलास्पद! ते तव जनने जन्मनि देवी नाम माता जहर्षाऽऽननन्द, हेऽरम हेऽकीढ! हेSतार अन्यातार्थ! यद्वा हे रमातार श्रीमनोज्ञ! अथवा किविशिष्टा<sup>2</sup> रमा श्रीस्तया तारनव्या मनोज्ञतरुणी अत एव श्रीमती शोभाभागिनी तथा सदया दयान्विता हर्षश्री प्रमोदछक्ष्मी का<sup>2</sup> सन्नयो भाग्य यस्या सा सदया सती सुशीला न सहारेणाऽरिजा ते नास्ति या साऽसारा, तथा रूच्या कान्त्याऽमासु अप्रमाणामु वामामु स्त्रीषु देवीव देवाज्ञ-नातुल्या इत्यर्थ । अन एव नव्या शकायै स्तुत्येति ॥ १७ ॥ हे श्रीप्रधाना या श्रीराज्ञी तस्या जात पत्र! असाधारणविशेषणत्वात् हे कुन्थुजिनेत्यर्थ । हे नयद नीतिप्रद! हे ताऽर्हह्रक्ष्मीस्तस्या इन पते! हेऽज! हेऽगद अगर्व! जयदमी ददातीति हे जयदमद! आप्तं प्राप्तं रूप देहसंस्थानादि येन है आमरूप ! सन् प्रधान आदिरुपस्यादिरूपोऽस्येति हे सदादे प्रशस्य! आम आप्तहप! "प्रशस्यहपमिति हे आप्तहपं हि निश्चित" ते तच नाम प्रकृष्टी जापः प्रजापस्त नयत् प्रापयज्ञगद्विश्व श्रेयो मोक्षं न नापदिपत् प्रापैनेत्यर्थः । श्रेयः श्रीमल्लेनमहाऽपद्घनरुचिमाराऽज मानासमाऽरं श्रीमल्ले । खेन महामद घनरुचिमा राजमानासमारम् । नाकंपापेन न त्वाऽजितम हस मताकारसौम्यं सुदृष्टिं नाकंपापेन नत्वाऽऽजितमह समताकारसौम्य सुदृष्टिम् १९

किंभतम् <sup>१</sup> अपनाशं अपगतक्षयं, नाम कीदशम् <sup>१</sup> काममत्यर्थं काम स्मर समाय मायासहितं जयदमिभवत् । काम कीदशम् 2 श्री शोभा श्रीर्रुक्मीस्त-योर्जातं समहमपनाशयति यस्त श्री० । अरं शीघ्र गदर रोगह नाम, पुन किंभतम १ श्रेय शुभ, प्रजा जनता पातीति प्रजाप, मा श्रीरयो भाग्य सह ताभ्या अस्तीति समायम्, यद्वा जगत् कीटक् । माऽयाभ्या श्रीभाग्याभ्यां सहाऽस्ति, यद्वा सम सम्पूर्णोऽयो भाग्यं यस्य तत्समायम्, अत एव नास्त्या-पदस्ये सनापत् आप्तरूप काम वा, केपा १ जन्तूना देहिनामिति ॥ १८ ॥ हे श्री-सश्रीकैर्छेखाना देवानामिनिरिन्द्रैमेह्य पूज्य हेऽसदष्टमदस्थानमुक्ता घनो मेघस्तद्वया रुचिमा कान्तिश्रीस्तया राजते इति हे घ॰! हे श्रीमहे श्रीमहिजिन! मह्या पृथ्या आमो रोगस्त दाति छनातीति कचिद्देहे मह्या-मद मा श्रिय रातीति हे मार! हेऽज! हे मानेन पूजयाऽसम निरुपम! हेऽहस हास्यमुक्त । हेऽकम्प धीर ! इन खामिनू । घना निबिडा हचिर्वा-सना यत्रैवं त्वा त्वा नत्वाऽर शीघ्रमत्यर्थं वा, ना पुमान क सुख न नाप अपित प्रापैवेति । त्वा किभूत<sup> २</sup> न सह मारेण स्मरेणाऽस्ति यस्त । अस० तथा पापेन कुमार्गगमनाइष्टेन खेन यवो निष्पन्न इतिवदत्राऽपि जातावैकवचनादिन्द्रिय-जात्याऽजित अनभिभूत, सर्वजनलोभनसेचनकरूपतया मत सम्मत आकार सस्थानादिविशेषस्तेन सोम्य सोमोपम, सुष्ठ दृष्टी नयने यस्य तम् मु०। 'दुर्भिक्षमारीतिनिजान्यचकमीवैरामयारुष्ट्यतिवृष्टियष्टक(ं)। शते च साप्रे जिन यो जनाना तव प्रभावाच भवे'दिति वचनादाजितमं खपरचकोद्भव प्रकृष्ट रण हन्ति अपाकरोति यस्त आजि॰, समता साम्य कारयतीति समताकारा केवलिनस्तेषु सौम्य जिनेन्द्रत्वान्मनोज्ञ, सुष्ठ दृष्टि शासनमस्य त सु० इति ॥ १९ ॥

श्रेयोऽनेनोऽभवाना रदरमघवतोऽनाशयामाऽसम हाः श्रेयोनेनो भवानाऽरद्र मघवतो नाशयामास महाः। श्रीपद्माभूरतापाऽयमरण हततं सुत्रताऽकोऽपमान-श्रीपद्माभू रतापायमरणहऽततं सुत्रताऽकोपमान ॥ २०॥ सूरो ! मायाहदोजोविजयभवन मे भव्यकल्याणदेह सूरो मा या हृदोऽजो विजयभव नमे ! भव्यकल्याणदेह । नारेडेऽनोद्रागानल मततमहं सारधीराम हत्वा नारेडे नोद्रागानलस ततमह सार धीरामहत्वा ॥ २१॥

नास्त्येन. पापमस्यति हेऽनेन । आशय मन आमा रोगास्ते न सन्त्यस्यति हेऽना० हेऽसम निम्पम ! हेऽमव अससार ! नास्त्यारयूसरिजात (१) मीरस्येति हेऽना, न विद्युने ताप विधायादिज अयमा अविरतयो रण सङ्ख्यामोऽस्येति हेऽना० (यम०) हे सुत्रतजिन! नास्ति कु पृथ्वी यस्यति हेऽको! अपगत मान प्रमाण ययो-रीहर्या ये श्रीपद्मे जो मालक्ष्म्या तयो मूं स्थान, यद्वा नास्ति कस्य सुखस्योपमा-नमस्यति हेऽको॰! हे श्रीर्लक्ष्मीम्तस्या पद्म! लक्ष्मीहिं पद्ममधिवसति "हरि-प्रिया पद्मवासे" त्यक्ते , नास्ति भू पृथ्वी यस्येति हेऽभू , रत विषया अपायोऽ-नथीं मरण प्राणत्यागस्तानि हन्तीति है रतः । सुन्न व्रतमस्येति है सुः ! न विदेते वोपमानौ को वाऽहडारौ यम्यति हेऽको० ! श्रेयो मोक्ष भवास्त्वं अर शीघ्र मार प्रापाऽगमद्वा । तथाऽघवत पापिनो भूरभव्यार्देह(१)ततं विनाशित-श्रीक! तत विस्तीर्ण विनिश्चितमश्रेयोऽशिव न नाशयामास पापिषु मध्यस्थला-दजीगमदिलर्थ , भवान् कीहग् <sup>२</sup> इन स्वामी मघवत शकस्य मह्य पूज्य । श्रीप्रधाना या पद्मा नाम राजी तस्या भवति य स श्री० ॥२०॥ सुष्ट उरो हृदय यस्येति हारो ', माया हरतीति हे मायाहद ! हे ओजो बल विजयो बाह्या-S+यन्तारिजेतृ भवन्तयोरोजसा यो विजयस्तस्य वा भवन सद्म! विजयो नाम नुपरतस्माद भवतीति हे वि० ! हे नमे नमिजिन ! भव्याना भाविमोक्षाणा कल्याण अयो ददातीति हे भव्य । मे मम हृदो हृदयात्त्व मा या मा गाः, कीदशस्लम् १ अजोऽजन्मा, भन्य कल्याण प्रधान खर्ण तद्वदेहोऽङ्ग यस स

सद्भावाऽराग नेमे ! समयमिह महोरो समानायतेन सद्भावारागनेमे ! ऽसम यमिहिम हो रोसमानायतेन । नाशको देवराजस्तुतवचन रसासार भूयादनन्ता-ऽनाश ! क्रो देव राजस्तुतवचनरसासार भूयाद नन्ता २२ श्रीमत्पार्श्व प्रभोमालय समितिमनोऽजन्मनाशोऽहताशः ।

**भ० ।** तथा इह त्रिजगति प्रकाशकलात् सूर इव सूर । अथोक् अन्तरमाह-हे नृणा नराणा वा समूहो नार तस्य ईंड् ईंश<sup>।</sup> हे दरागानल भयवृक्षवहे । हे सारा प्रधाना प्रशस्या धीर्बुद्धिस्तया अराम मनोज्ञ! नास्त्यारमरिजातमस्येति हेऽनार । न विद्यते नोद(वा) रागौ क्षेपमनोविकारौ यस्यति हेऽनो । हेऽन-लस निरालस्य । हे सार श्रीद । हे धीर निष्प्रकम्प ! आम रोग हन्तीति हे आमह ! त्वा त्वा एन स्तुत्यन्तरायभूत पाप हत्वा सतत निरन्तर अह ईंडे सुवे । त्वा कीदशम् <sup>2</sup> ततो विस्तीर्णो मह उत्सवोऽस्य तम् । तत ॰ इति ॥ २१ ॥ सन् प्रहृष्टो भावोऽस्थेति हे सद्भाव! हेऽराग नीराग! हे नेमे नेमि-जिन! हे समयमहि सिद्धान्तपृथ्वि । हे महैरुत्सवैरुरो गुरो । महद विप्र-लमुरो हृदयमस्येति हे म॰! सता भव्याना सावार एवाऽन्तरारिजात एवाऽगा वृक्षास्त्रत्र नेमिरिव धारेवेति हे सद्भाः । असमा अप्रतिमा यमा महाव्रतान्य-स्येति हेऽस॰! असमाना सर्वात्कृष्टाऽऽयतिहत्तरकालोऽस्येति हेऽस॰! हे रसा-यामर्क्यो सार प्रधान! हे नास्त्याशाऽस्यत्यनाश! हे देवराजिमर्रेपेश्वेन्द्रैर्वा स्तुत श्लाघितो वचनरसस्य वाग्यूषस्य, वचनमेव रसोऽमृतं यस्य वाऽऽसारो वेग-बदुवृष्टिरस्येति हे राज । भुव पृथिन्या या श्रिय ददातीति हे भू । तव नन्ता नमस्कर्ता पुमान् देवराजो देवेन्द्रस्तुत , पुनर्थे तु , पुनर्मध्यप्रहणे आद्य-न्तयोर्प्रहणमिति न्यायेन "जो एग जाणइ सो सन्वं जाणइ" इति वचनाद्वा नाश-मुत्पादव्ययधौव्यात्मकलक्षण वस्तु खरूप जानातीति राज्ञश्च न न भूयादिपतुः भवेदेवेति । कीदशोऽसौ ? हेऽसमान असाहङ्कार! महस्तेजो रातीति महो-रखांडियता भाग्यश्रीर्यद्वाऽऽयत प्रौढ स चांडसाविनश्वेति, हि स्फुटं, तथा हें इनन्त अक्षय! इः इतीति ॥ २२ ॥ श्रीमान महर्द्धिः पार्श्वो नामा ऽधिष्ठा-

नापायासः सदानो विभव परमतीराज ते शस्तयोगी
नापायासः सदा नो विभवपरमती राजते शस्तयोगी ॥२३॥
मुक्तोमन्दोदयोवीं शमद कलकलाऽऽसातमोहारिदोऽश्रीमुक्तोमन्दोदयोवींश मदकलकलासाऽतमो हारिदोश्रीः ।
नीरागो वर्धमानाऽयमहजयभयासामहीनः सुधीरानीरागो वर्धमानाऽयमहजयभया साम हीनः सुधीरा ॥२४॥

ताऽस्य, श्रीमत् सश्रीक पार्श्वं समीप वाऽस्येति हे श्री॰! हे प्रभा माहारूयं तेज कान्तिर्वा उमा कीर्तिस्तयोरालय स्थान! समितिष इर्या भाषेषणादाननि-क्षेपोत्सर्गाभिधासु मनोऽस्येति हे स॰! हे श्रीमत् पार्श्वप्रभो श्रीपार्श्वजिन! नास्ति मामु समवस्त्यादिश्रीषु लय आसक्तिरस्यति हेऽमा । "निर्द्रव्यपरमेश्वरा" इत्युक्तेर्नास्ति भवोऽस्यति हेऽवि० ' हेऽज! विगतो भवोऽस्येति हे वि०! ते तव परं प्रकृष्ट मत शासन यस्य स , ना पुमान् नो सदा शश्वद् राजते शोभ-तेsपि तु राजत एविति, ना किभूत <sup>१</sup> न विद्येते जन्मनाशौ जनु क्षयौ यस्य सोऽजन्मनाशोऽहताश सज्जन ! न हता छिन्नाऽऽशा वाञ्छाऽस्येति वा । समितिः सङ्घामो मनोजन्मा स्मरस्तौ नाशयखपनयति य स समि । न हताश कृपा-पात्रमिखहताशोऽदीन इत्यर्थ, अपायासो गतप्रयास, सह दानेन वर्तत इति स सदान , परा प्रकृष्टा मतिर्बुद्धिस्तस्या इरा स्थानम् , शस्ता प्रशस्ता योगा मन प्रसृतयोऽस्य स श० । अपायाननर्यानस्यति क्षिपति य सोऽपायासः। शस्त शुभो योगोऽलब्बलाभो ज्ञान यस्य स शस्त्रयोगीति ॥ २३ ॥ हे शमद ! कला मनोज्ञा कला यस्येति हे क०! नास्ति सात सख यस्मात् स चाऽसौ मोहा-रिश्व तम्, यद्वाऽसातमोहारी दु खमोहद्विषो यति छिनत्तीति स तथाऽमन्दो-Sजिह्म उदयोऽस्येति हेऽम॰! उरु प्रौढ स चाऽसौ ईशश्व, यद्वा हे **उदी** पृथ्वी तस्या ईश ! उर्वात्युपलक्षण तेन भूर्भुव सम्भयीश इस्पर्थ । मदकल-करों गर्वकरही अस्पति क्षिपतीति हेऽम॰! नास्ति तमोऽज्ञानमस्येति हेऽतमः! वर्धमाना एधमाना अयमहजया भाग्योत्सवविजया अस्येति हे वर्धः! हे सुधीर निष्प्रकम्प! न विद्येते ईरागी क्षेपापराधौ अस्येति हेऽनी । हे वर्ध-मान महावीर! अयमानविरतीईन्तीति हेऽय॰! न सहाडमेन रोगेणाइस्तीति एवं श्रीनाभिसृतुप्रशृतिजिनवराः षोडशाऽष्टौ च विश्वे विख्याताः संपुटाख्याऽसमतमयमकैः संस्तुता भूरिभक्तया । महां महाक्रमाब्जारविशिश्ववनव्यन्तरस्वर्गिराजां सिद्धिश्रीकार्मणं श्रागतिगुरुददतां दुर्लभं बोधिरक्षम् ॥२५॥॥ इति पण्डितवरश्रीवर्मशेखरगणिकृतो जिनस्तव ॥

हेऽसाम! हे साम सुकुमालेति वा त्व जय नन्देति । किभूत ? मुक्त सिद्ध, अमन्दोऽनलस , दयोर्वा कृपास्थान, अश्रिया अलक्ष्म्या मुक्तो रहित , हारिणी मनोज्ञा दो श्रीभुजविक्रमोऽस्य स हारि॰ नीरागो वीतराग, भय भीरसामाऽन-यविशेषस्ताभ्या हीन रहितन्तया भया नान्त्या हि निश्वितमिन मूर्य , मुधीः सुष्ठ बुद्धिस्तस्या इरा स्थानमिति ॥ २४ ॥ एव प्रागुक्तप्रकारेण आयन्तपाद्यम-कत्वेन यमकाना मिथ सम्पुटीभवना सम्पुटाख्या येऽसमतमा निरुपमा यम-कास्ते सस्तुना स्त्रतिविषयीकृना सन्तो नाभिष्रभृतिजिनवरा श्रीनाभैयादिजि-नेन्द्रा वोधि सम्यक्त, ज्ञान जिनवर्मावाप्तिर्वा स एव महर्घलादु वत महा मे ददता वितरन्तु, श्रागचिराट्, बोविरत्न किभृतम् १ सिद्धिश्रीमीक्षरुभी, यद्वा सर्वेमनिश्वन्तितार्थावाप्ति श्रीर्लक्ष्मीस्तत्र कार्मणमिव कार्मण कार्मणवत् सिद्धि-श्रीवशीकारकमिल्पर्थ । तयाऽतिगुरु अतिशयेन गौरवाई अत एव दु खेन लभ्यते दुर्लभम् । नाभिसनप्रमृतिजिनवरा किविशिष्टा <sup>१</sup> पाँडशाऽष्टौ च चत्-विश्वतिमिता इत्यर्थ । तथा विश्वे जातावेकवचनत्वेन विश्वत्रये विशेषेण ख्याताः प्रसिद्धा, यद्वा विश्वा सपूर्णा या ईर्लक्ष्मीस्तया विख्यातास्तथा रविश्वशिभव-नव्यन्तरर्खागराजा सूर्येन्द्रभवनपतिव्यन्तरनाकिराजाना 'कृत्यस्येवे'त्यनेनाऽत्र षष्टी, महा पूजनीय कमाब्ज पदपदा येषा ते महाकमाब्जा । अत्र म-ह्येति शब्दस्य देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यादिवत् सम्बन्धिशब्दन्वाद् वृत्तावपि रविश-शीलस्य सापेक्षलमवसेयम्, सस्तुता मह्यक्रमाञ्जा वा । कया रे भूरिभक्सा प्रभुतवासनयेति ॥ २५ ॥

॥ इति वर्मशेखरगणिकृतस्तवावचूरि ॥

## अथ श्रीशाश्वतजिनस्तवनम्।



सिरिउसहबद्धमाणं चंदाणणवारिसेणजिणचंदं। निमं सासयजिण भवण संखपरिकित्तणं काउ ॥ १ ॥ जोइ वणेसु असंग्वा सगकोडिबिसयरिस्टरकमुवणेसु। चुळसीळरकसगनवइसहरसतेवीसुवरि लोए ॥ २ ॥ बावना नदीसरवरिम चउ चउर कुंडले रूअगे। इयसट्टी चउबारा तिहुवारा सेसजिणभवणे ॥ ३ ॥ पत्तेसु अवारेसु अ मुहमंडवरंगमडवे तत्तो । मणिमयपीढं तदुवारि थुभे चउदिसासु चउपडिमा ॥ ४ ॥ तत्तो मणिपीढजुगे असोगधम्मज्झओ य पुरकरिणी। पद्भुवणं पडिमाण मज्झे अट्टत्तरसय च ॥ ५ ॥ पडिमा पुण गरुयाओ पण धणुसय लहुय सत्तह्त्थाओ । मणिपीढे देवच्छंदयंमि सिहासणनिसण्णा ॥ ६ ॥ जिणपीठे छत्तधरा पडिमा जिणभिमुह दुन्नि चमरधरा। नागा भूया जस्का कुघधरा जिणमुहा दोटो ॥ ७ ॥ सिरिवच्छनाभिच्युयपयकरके सिमहिजीहतालुरुणा । अंकमया नहअच्छी अंतो रत्ता तहा नासा ॥ ८ ॥ तारायरोमसयई अन्छिद्छामिमुहि केसिरिष्टमया। फलिहमयदसणवयरम यसीमविद्धममया हुद्रा ॥ ९ ॥ कणगमयजाणुजया तणुजद्वीनाससवणभालोरु । पलिअंकनिसण्णाणं इय पडिमाण भवे वण्णो ॥ १० ॥

भवणवणकपजोइसउववायमिसेय तह अलंकारा। ववसायसहम्मसभा मुहमंडवमाइ छक्कजुआ ॥ ११ ॥ तिदुवारा पनेय तो पणसतथूभसद्विविवेहिं। चेइय बिबेहि समं पइभवणं विबअसियसयं ॥ १२ ॥ जोयणसयं च पण्णा विसयरि दीहत्त पिहुछउचतं । वेमाणियनंदीसर कुडल्रुअगे भुवणमाणं ॥ १३ ॥ तीस कुलगिरीस दस कुरुमेरुवणे असिइ वीस गयदंते। वस्कारेस असीयं चडचड असुयार मणुअनगे ॥ १४ ॥ एयाइं असुरभुवणहियाइ पुन्वुत्तमाण अद्धाइं । दलमित्तो नागाई नवस वणेस ईओ अद्ध ॥ १५ ॥ दिग्गयगिरीस चत्ता दहे असी कंचणेस इगसहसो। सत्तरिमहानईसु सत्तरिसयं दीहवेयड्वे ॥ १६ ॥ कुंडेस तिसय असीया वीस जमगेसु पंच चूलासु। इकारससयसत्तरि जंवूपमुहेसु दसतरुसु ॥ १७ ॥ वयवेराङ्के वीसा कोस तयद्धं च दीहवित्थारो । चउदसधणुसयचालीसा अहियं उच्चत्तणे सबे ॥ १८ ॥ अडिदिसि विदिसिसु सोलस सोहम्मीसाण अग्गिदेवनयरीसु। एवं बत्तीससया गुणसहिजुआ तिरिअलोए ॥ १९ ॥ एवं तिह्रयणमज्झे अडकोडी सत्तवण्ण लखाय। दो अ सया बासीया सासयजिणभवण वंदामि ॥ २० ॥ साही लक्खा गुणनवई कोडी तेर कोडि सय बिंबा। भुवणेसु १३८९६००००००० तिसय वीसा इग नवइ सहस्स(३९१३२०२१)लक्खतिगतिरिअं ॥ ११ ॥ एगं कोडिसपं खलु बावसा कोडि चर नवइलक्ता । चर्चमसहस्स सगसयही वेमाणि विवाणि ॥ २२ ॥ पत्ररसकोडिसयाइं दुश्चत्त कोडी अडवन्नलक्ता य । वत्तीससहस्स असीया तिहुअणविवाणि पणमामि (१५४२५८३५०००) ॥ २३ ॥ सिरि भरह निवइपमुएहिं जाइं अन्नाइं इत्थ विदियाइं । देविंदमुणिवधुआइं दिन्तु भवियाण सिद्धिसुहं ॥ २४ ॥ ॥ इति श्रीशाधतजिनस्तवनम् ॥

# अथ श्रीचकेश्वरीदेवीस्तुतिः।

श्रीचके! चक्रमीमे । लिलतवरमुजे । लीलया लोलयन्ती चक्र विद्युत्प्रकाशं ज्वलितशितशिख खे खगेन्द्राधिक्दे । तत्त्वेरद्भुतभावे सकलगुणिनधे । त्व महामन्त्रमूर्ते । क्रोधादित्यप्रतापे । त्रिमुवनमहिते । पाहि मा देवि । चके ! ॥१॥ श्री श्री श्रीकारचित्ते । कलिकलिवदने ! दुन्दुभीभीमनादे !

हाँ हीँ हः सः खबीजे । खगपतिगमने मोहिनी शोषिणी त्वम् । तककं चक्रदेवी भ्रमसि जगति दिक्चक्रविकान्तकीर्ति-

विघ्नोघं विघयनती विजय जयकरी पाहि मां देवि! चके! ॥२॥ श्रॉ श्र्रें श्रॅ श्रःप्रसिद्धे! जनितजनमनः प्रीतिसन्तोष छक्ष्मीं श्रीष्टिंदं कीर्तिकान्ति प्रथयसि वरदे! त्वं महामञ्जमूर्तिः। त्रें श्रोभयन्ती मसुरमिदुरहुद्धारना दैकमीमे!

डीँ डीँ डीँ द्रावयन्ती हुतकनकिन पाहि मां देवि! चके! ॥३॥

वजकोधे ! सुभीमे । शशधरधवले । भ्रामयन्ती सुचकं राँ शैँ शैँहः कराले । भगवति । वरदे । रुद्रनेत्रे । सुकान्ते !। आँ इँ ॐ मीषयन्ती त्रिभुवनमखिलं तत्त्वतेजःप्रकाशि क्षाँ क्षीँ क्षुं क्षोभयन्ती विषमविषयुते ! पाहि मां देवि ! चके ! ४ 🕉 हीँ हूँ हः सहर्षं हरहसितसिते चक्रसङ्काशवीजे ! हाँ हीँ हूँ(इः)क्षीरवर्षे । कुवलयनयने । विद्ववं द्रावयन्ती । 🌣 हैं। हः क्षः त्रिलोकीममृतजरजरेवीरणैः प्रावयन्ती ज्वाँ ज्वीँ ज्वीँ सत्त्ववीजे <sup>।</sup> प्रलयविषयुते पाहि मां देवि <sup>।</sup> चके ! ५ ऑं ऑं ऑं हीं युगान्ते प्रलयदिनकरे कारकोटिप्रतापे ! चक्राणि भ्रामयन्ती विमलवरमुजे पद्ममेक फलं च। सचके कुडूमाङ्गैर्विधृतविनिरुह तीक्ष्णरौद्रप्रचण्डे हाँ हीं टींकारकारीरमरगणतवो(?) पाहि मा देवि ! चक्रे ! ६ श्रॉ श्रीँ श्रूँ श्रः सवृत्तिस्त्रिभुवनमहिते नाद्विन्दुत्रिनेत्रे वं व व वजहस्ते लललललिते नीलशोनीलकोषे। चं चं चक्रधारी चलचलकलिते नूपुरालीढलोले त्व छक्ष्मी श्रीसुकीर्ति सुरवरविनते पाहि मा देवि ' चके ' ७ हीं हीं हूँकारमन्त्रे कितम्लमथने तुष्टिवदयाधिकारे हीं हीं हूँ यः प्रघोषे प्रलययुगपटाजेयशब्दप्रणादे । याँ याँ याँ कोधमूर्ते ! ज्वलज्वलज्वलिते ज्वालसंज्वाललीहे आँ ई ऊँ अः प्रघोषे प्रकटितदशने पाहि मा देवि । चक्रे ! ॥८॥

॥ इति श्रीचनेश्वरीदेवीस्तुति ॥

#### श्रीः

### अथाऽम्बिकास्तवनम् ॥ १ ॥

पुण्ये गिरीशशिरसि प्रथितावतारा-मासूत्रितत्रिजगतीदुरितापहाराम् । दौर्गत्यपातिजनताजनितावलम्बा-मन्वामह महिमहैमवती महेयम् ॥ १ ॥ यद्वक्रञ्जसहरोद्गतसिहनादोऽ-प्युन्मादिविन्नकरिय्यकथाममाथम् । कूत्माण्डि खण्डयतु दुर्विनयेन कण्ठः कण्ठीरवः स तव भक्तिनतेषु भीतिम् ॥ २ ॥ कूष्माण्डि ! मण्डनमभूत्तव पादपद्म-युग्मं यदीयहृदयावनिमण्डलस्य। पद्मालया नवनिवासविशेपलाभ-लुब्धा न धावति कुतोऽपि ततः परेण ॥ ३ ॥ दारिद्यदुर्दमतमःशमनप्रदीपाः सन्तानकाननघनाघनवारिधाराः । दु:खोपतप्तजनबालमृणालदण्डाः कृष्माण्डि । पान्तु पद्पद्मनखांशवस्ते ॥ ४ ॥ देवि । प्रकाशयति सन्ततमेप कामं वामेतरस्तव करश्चरणानतानाम्। कुर्वन् पुरः प्रगुणितां सहकारलुम्बि-मम्बे विलम्बविकलस्य फलस्य लाभम् ॥ ५ ॥

हन्तुं जनस्य दुरितं त्वरिता त्वमेव नित्यं त्वमेव जिनशासनरक्षणाय । देवि ! त्वमेव पुरुषोत्तममाननीया कामं विभासि विभया सभया त्वमेव ॥ ६ ॥ तेषां मृगेश्वरगरज्वरमारिवेरि-दुर्वारवारणजलज्वलनोद्भवा भीः। **उ**च्छृङ्खलं न खलु खेलति येषु धत्से वात्सस्यपञ्जवितमम्बकमम्बिके ! त्वम् ॥ ७ ॥ देवि । त्वदुर्जितजितप्रतिपन्थितीर्थ-यात्राविधौ बुधजनाननरङ्गमङ्गि । एतत्त्वयि स्तुतिनिभाद्भुतकल्पवली-ह्हीसक सकलसङ्घमनोमुदेऽस्त ॥ ८ ॥ वरदे ! कल्पविष्ठ ! त्वं स्तुतिरूपे ! सरस्वति ! । पादाप्रानुगतं भक्तं लम्भयस्वातुलैः फलैः ॥ ९ ॥ स्तोत्र श्रोत्ररसायन श्रुतमरस्वानम्बिकायाः पुर-श्चके गूर्जरचक्रवर्तिसचिवः श्रीवस्तुपालः कविः। प्रातः प्रातरधीयमानमनघ यज्ञित्तवृत्ति सता-माधत्ते विभुता च ताण्डवयति श्रेयःश्रियं पुष्यति ॥१०॥ इलम्बकास्तुति ॥

पुनरम्बिकास्तवनम् ॥ २ ॥ देवगन्धर्वविद्याधरैर्वन्दिते जय जयामित्रवित्रासने विश्रते । नूपुरारावसुनिरुद्धभुवनोदरे सुखरतरिकद्विणीचारुतारखरे ॥ १ ॥

ॐहीँ मन्नरूपे शिवे शङ्करे अम्बिके देवि ! जय जन्तुरक्षाकरे । रफ़रत्तारहारावलीराजितोर:स्थले कर्णताडङ्करुचिरम्यदङ्करथले ॥ २ ॥ स्तिम्भनी मोहिनी ईश उचाटने श्चद्रविद्राविणी दोषनिर्णाशिनी । जिम्भनी भ्रान्तिभूतप्रहस्कोटिनी शान्तिभृतिकीर्तिमतिसिद्धिससाधिनी ॥ ३ ॥ अमहामन्नविद्येऽनवद्ये स्वयं हीँसमागच्छ मे देवि दुरितक्षयम्। अप्रचण्डे प्रसीद प्रसीद क्षणं (हे)सदानन्दरूपे विघेहीक्षणम् ॥ ४ ॥ अनमो देवि दिन्येश्वमे भैरवे जयेऽपराजिते तप्तहेमच्छवे 🗀 ॐजगज्जननि संहारसम्मार्जनी र्हीँकृष्माण्डि <sup>।</sup> दिव्याधिविध्वंसिनी ॥ ५ ॥ पिङ्गतारोत्पतद्भीमकण्ठीरवे नाममञ्जेण निर्णाशितोपद्रवे। अवतरावतर रैवतकगिरिनिवासिनि अम्बिके । जयजय त्वं जगत्स्वामिनी ॥ ६ ॥ **ट्टीमहाविन्नसङ्घातनिणीशिनी** 

दृष्ट्रपरमञ्जविद्याबलच्छेदिनी ।

स्तो. स. १०

हस्तविन्यस्तसहकारफळळुम्बिका हरतु दुरितानि देवी ! जगत्यम्बिका ॥ ७ ॥ इति जिनेश्वरसूरिभिरम्बिका भगवती शुभमश्रपदैः स्तुता । प्रवरपात्रगता शुभसम्पदं वितरतु प्रणिहन्त्वशिवं मम ॥ ८ ॥ इति श्रीकम्बिकादेवीस्तुति ।

š

अथ चतुर्विदातिजिनस्तुतयः स्तोत्राणि च ।
विनतवासवभूपतिमण्डलीमुकुटरत्नविभाभररिकतम् ।
जिनपद प्रणिपत्य सुन्वालय प्रवरमादिमतीर्थकर स्तुवे ॥ १ ॥
वरमुदारगुणावलिराजित कनककान्तिधर गजलाञ्छनम् ।
भववनावलिभञ्जनवारण सुविजयासुनतीर्थकर स्तुवे ॥ २ ॥
प्रवलमोहमहाकरिकेशरित्रपगतािवलराग ' सुरस्तुत ' ।
वरद शम्भव ' देहि सुखालय विमलकेवलभासितविष्टपम् ॥ ३ ॥
प्रणतजन्तुसमीहितकामद भविकलोकविवोधकर सदा ।
विहतमोहमहाभटसूदन जिनपति प्रणमाम्यभिनन्दनम् ॥ ४ ॥
भवनिवासकुवासनिवारक गतदर करुणारससागरम् ।
नवसरोजविभासितभूतल जिनवर सुमति प्रणमामि तम् ॥ ५ ॥
जनमनोजविकाशनभोमणे ' विमलकेवलबोधितभूतलम् ।
कमललाञ्छन 'शोणतनुद्युते 'वरमरालगते प्रणमािम ते ॥ ६ ॥
भवनिवासनिदाधयनाधन सुरनराधिपमण्डलसेवितम् ।
जितभयं वरसौल्यकरं महत् किल नमािम सुपार्श्वजनािधपम् ७

प्रणतदेवनराधिपमण्डलो भुवनभासुरचन्द्रनिषेवितः । प्रकटिताखिलसिद्धनिकेतनो विजयतां वरचन्द्रक्**चिर्जिनः ॥ ८॥** प्रवरदानवदेवनिषेवितं सकलजीवविनाशितसंशयम् । त्रिदशपूजितपाद्युगं सुदा सुविधिनाथजिनं प्रणमाम्यहम् ॥ ९॥ निजयशोभरभासितभूतछं वरविहारविवोधितविष्टपम् । भविककानननूतननीरदं प्रवरशीतलतीर्थकरं स्त्वे ॥ १०॥ भवपयोधिविशोपघटोद्भव भविककैरवबोवनिशापतिम् । नरसुरेन्द्रनत प्रवर जिनं नृवरविष्णुसुत प्रणमाम्यहम् ॥ ११ ॥ कुगतिरेणुनिवारणवारिदं भवमहीरुहभञ्जनवारणम् । विकृतिकाननदाहदवानल महिषलाञ्छनतीर्थकर स्तुवे ॥ १२ ॥ विमलकीर्तिभर विमलाशय प्रवरसिद्धिकरं जनतानतम्। मदनदाहनिवारणजीवनं विमलतीर्थकर सुखद स्तुवे ॥ १३॥ विविवदेशविनेयविराजित त्रिवरमालसुपृतमहीतलम् । चरणभारधुरावृषपुद्भव वरमनन्तजिनं प्रणमाम्यहम् ॥ १४ ॥ किल चतुर्गतिभीतिनिवारक वरचतुर्विधधर्मविभाषकम्। नरचकोरदृशोर्हिमदीिविति तिमह धर्मजिनं सुखद स्तुवे ॥ १५॥ प्रबलचक्रधर भरताधिप सकलराज्यधुरापरिहारकम् । वर(त्र)यतीश्वरसंसदि सेवितं मृगधरं वरशान्तिजिनं स्तुवे ॥१६॥ गजपुरेश्वरशूरतनूरुह वरसुराधिपवीजितचामरम । गणधरादिमुनीश्वरसेवितं तमिह कुन्थुजिन प्रणमाम्यहम्।। १७॥ सकलभारतभूतलसेवित त्रिदशचापतनुं वरसौख्यदम् । सजलनीरद्घोषनिभस्वनं कनककान्तिभरं प्रणमाम्यहम्।। १८॥ प्रवरक्रिम्भनराधिपनन्दनं विपुलभारतखण्डविभूषणम्। वरघटाङ्कितपाद्युगं मुदा तिमह मिक्किजिनं प्रणमाम्यहम् ॥१९॥

बरसमित्रकुळाम्बरभास्करं भवमरुखळकरूपमहीरुहम्। जिनवरं कलकृष्णविभाभरं तमिह सुव्रततीर्थकरं स्तुवे ॥ २०॥ विजयभूपकुलाम्बुनिधौ विधुं नवपदावलिबोधितमानवम्। शिवनिवासमहासुखळाळसं नमिजिनेश्वरमादरतः स्तुवे ॥ २१॥ वरसमुद्रशिवाकुलदीपकं हरिनिपेवितपादयुगं मुदा। सकलजीवविमोक्षकरं वर विमलशङ्खभूत प्रणमाम्यहम् ॥ २२॥ कमठमानविभञ्जनकोविदं धरणसेवितचारपदाम्बुजम् । प्रणतलोकसमीहितपूरकं गतभव वरपार्श्वजिन स्तुवे ॥ २३ ॥ प्रवरकुण्डनराधिपनन्दन वरमहात्रतपञ्चविकाशकम्। कृतसुराधिपमोक्षमहोत्सव चरमतीर्थपति सुतरां स्तुवे ॥ २४॥ इति मया वरतीर्थकराः स्तुताः सकल्भन्यजनौघनतक्रमाः। सुमुनिशेखरसृरिनिपेविता मम भवन्तु जिनाः सुमुदा हि ते २५ त्रिभुवनस्य सदा तिलका जिनाः प्रवरकेवलभासितभूतलाः । सकलमानवभूपतिसेविता मम भवन्तु महोद्यदायकाः ॥२६॥ गुरुगमाविलनीरसपूरित सुपरिपद्धतिवेलविराजितम् । सकलजीवद्यामणिसङ्कल जिनवरागमवारिनिधि स्तुवे ॥ २७॥ श्रुतवतां दमिनां हितकारिणी मधुपचुम्वितपद्मनिवासिनी । सकलसौख्यकरी श्रुतदेवता भविकलोकविबोधकरा स्तुता॥२८॥

(एभिक्रिभि कान्यैश्वतुर्विशतिजिनानां स्तुतयो भवन्ति)

इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तवनं सं १८५१ वर्षे मागशरसुदि १३ रवौ

लि सुभुराम सुरतबंदिरे॥

#### 888

# चतुर्विशतिजिनस्तोत्रम् ।

#### जिनप्रभसुरिकृतम् ।

~~~

र्ऋंपभनम्रसुरासुरशेखरप्रपतयाळुपरागपिश्रद्गितम् । क्रमसरोजमह तव मौलिना जिन । वहे नवहेमतनुगुते ।। १ ॥ अपरवस्तुविलोकनलालसाविषनिषेधबुधां सुषमासुधाम् । वपुपि ते पिवतां मम चक्षुषी अजित <sup>।</sup> भाजितभास्वरका**छ्वन(नां)२** हरिहरादिसुरोघविलक्षणाद्भुतचरित्रचमत्कृतविष्टपम् । मुजन भो पद्पीठविळ्ळुठत्सुमनस मनसम्भवदेवतम् ॥ ३॥ मदनदुर्दमद्नितद्मे हरिस्तरमृगाङ्कितमृतिरुपाश्रितान्। हृतमहारजतद्युतिरप्रणीः शमवतामवतादभिनन्दनः ॥ ४ ॥ चरणलक्ष्मिकरब्रहणोत्सवे विरचितैरयनद्वितयावधि । घृतसुखाऽतिशया वसुवर्षणैर्वसुमतिः सुमतिः स**कृपा** त्वया।। ५।। स्मितजपाकुसुमोपमदीधिति कुमतकोककुलामृतदीधितिम्। जरणमीशमुपैमि जगत्रयीमुदरविन्दरवि धरनन्दनम् ॥ ६ ॥ सकल्लोकचमत्कृतिकारिणी जिन ! सुपार्श्व ! भवद्गुणधोरणी । क इव नो मतिमान् भुवनत्रये कुमुद्भामुद्भावयदुचकैः ॥ ७॥ शुचियदङ्गरुचा नु पराजितः शशधरोऽङ्कमिषाद्यमशिश्रियत्। सपदि लोचनयोर्मम कल्पता स महसे महसेनसुतो जिनः ॥८॥ सुविधितीर्थकरं करुणाकरं करणविष्किरपाशसुपास्महे । करणकान्तिविनिर्जितकार्तिकीहिमकरं मकरं द्वातं ध्वजम् ॥९॥

१ एभिम्निभि काव्ये प्रतिकाव्यं संयोजितैयतुर्विशतिज्ञिनानां स्तृतयो अवन्ति ।

जयित शीतलदेव ! सरखती त्रिजगतीं पुनती कविसेविता। मधुरिमातिशयेन तृणीकृतामृतरसा तरसाऽस्ततृषा तव ॥ १० ॥ जिनवरोऽवतु गण्डकलाञ्छनः प्रथमविष्णुनताङ्किसरोरुहः । प्रथितविष्णुनृपाम्बरपुष्कराम्बरमणी रमणीयगुणाम्बुधिः ॥११॥ मुनिपतिर्वसुपूज्यनृपात्मभूर्जयति निर्जितदुर्जयिन्तभूः । सुजनकोककटम्बकलोचनोत्सवरविर्वरिवद्वमित्रप्रहः ॥ १२ ॥ सक्रतिनः कृतवर्मधराधवान्वयनभस्तलभासनभास्करम्। श्रयत काञ्चनवारिहहच्छद्च्छविमलं विमलं जगदीश्वरम् ॥१३॥ उपनमन्ति तमीश ! समुत्सुकाः प्रणयतो वरितुं सकलाः श्रियः । जगति तुभ्यमनन्त ! नमस्क्रियामकलये क्रुयेद्विनयेन यः ॥१४॥ अवत धर्मजिनेन्द्र ! कुभावनार जिननाशनमप्तह्योदय !। शममयः समयस्तव मुत्रतातनय । मा नय मांमछविस्तर ! १५ हृदयनायक ' चिक्रजिनश्रियोः द्विचिविरिजयोर्जितिविक्रमः (१) । भवभयानि भिनतु भवान मतानुग विशाङ्गविशानि विभो <sup>।</sup> भवान किमतितीत्रतपोत्रनशीलनैः किमुत योगरहस्यनिषेवणैः। दलयितु कुगति यदि वो रुचिर्वृजिनकं जिनकुन्थुरुपास्यताम् १७ प्रणतवासवमोलिमणिप्रभाषटलसवलिताङ्किनखित्वपः । समरत भन्यजनाः । स्मरकुक्तराङ्क्र शमर शमरिकतसज्जनम् १८ अभिनुमः प्रभुमल्लिमपाकृतस्मरशरप्रसरां शिशुताविधः । मरकतदातिद्र्पविलोपनक्षमविभागविभाव्यगुणश्रियम् ॥ १९॥ कमठलक्ष्मणि लिक्सिनिकेतने परिहितव्रतशालिनि सुव्रते। अविरतं मम भक्तिरसः स्फुरत्वनवमे नवमेघतनुद्युतौ ॥ २०॥ अलम् भुक्षपदेन सृतं धनैर्युवतिभिः कृतमस्तु नृपित्रया । न रुचये मम मुक्तिपदं तव स्तवनमेव नमे भवतु प्रियम् ॥२१॥ दनुजजिद्भुजवीर्यमद्ज्वरप्रशमनैकभिषग्वरदोर्वछम् । नमत नेमिजिनं भुवनत्रयीसुरतरू रतरुद्रतरुद्विषाम् (<sup>१</sup>) ॥ २२ ॥ शिवसुखस्य कथामपि वेदिता न खळु सा जनता जिन ! किहिंचित्। सृजति या जिन <sup>।</sup> पार्श्व <sup>।</sup> कुवासनाशतवशान् तव शासनलङ्कनम् ॥ चलनकोटिविघट्टनचञ्चलीकृतसुराचल ' वीर जगद्भरो '। त्रिभुवनाशिवनाशविधौ जिनप्रभवते भवते भगवन् ! नमः ॥२४॥ स्वरवनारजनीव्रतकेवलाक्षरपदाप्तिदिनानि पुनन्तु नः। भगवता विद्धन्ति जगत्रयीमुदमितां दमितान्तरविद्विषाम् २५ जिनवराः कुणपालिमृणालिनीमुकुलनैकतुषारमरीचयः । विद्यत प्रणत जिनमाहतस्मरचय रचयन्तु मनाशिनः ॥ २६ ॥ भगवनाऽभिहितार्थमधीयतां कुपथमाथि कदर्थितमन्मथम् । श्रुतमुदात्तमुदात्तपरस्पर स्वरचितं रचितं गणधारिभिः ॥ २७ ॥ प्रथमकल्पपतिः प्रथितायतिः प्रवचनाम्बुजसौरभषट्पदः । कुलिशशोभितपाणिरुपप्रव शमयतामयतामिह नम्रताम् ॥ २८ ॥ इति जिनप्रभसूरिभिरीडिताः प्रणतभव्यजनाय जिनाधिपाः। दद्तु शीलितसिद्धिवधूमुखाऽम्बुजरसा जरसा रहित पदम् ॥२९॥

इति श्रीजिनप्रभस्रिविरचित चतुर्विशतिजिनस्तोत्रम् । ------

> चतुर्विञ्चतिजिनस्तुतयः । श्रीजिनप्रभसूरिकृताः।

आनन्दसुन्दरपुरन्दरनम्नमौिळ-मौिळप्रभासिळेख्यौतपदारविन्दः ।

श्रीनाभिवंशजलराशिनिशीथिनीशः श्रेयःश्रियं प्रथयतु प्रथमो जिनेशः ॥ १ ॥ गोक्षीरहीरहरहारविहारहारि-कीर्तिप्रमोदितजनोदितमोहपाशः। कुर्वन् कुकर्मविजय विजयातनूज-स्तन्यान्महोद्यमहोद्यसपदं वः ॥ २ ॥ स्फूर्जन्निजोर्जितजितारिजितारिभूप-वंशान्तरिक्षतरणि तरणि भवाब्धौ । रोषादिदोपपरिमोपपरस्वभाव श्रीसभवं विभवसम्भवमानमामि ॥ ३ ॥ प्रह्नप्रभूतपुरुहूत शिरः प्रदेश-कोटीरकोटितटघट्टितपादपीठम्। वन्देऽहमिन्दुकरगौरगुणैरमन्द-मानन्दकन्द्मभिनन्दनतीर्थनाथम् ॥ ४ ॥ गाङ्गेयगेयरुचिमक्षयमोक्षसौख्य-लक्षीवशीकरणकारणकार्मणाभम् । भव्याक्रिनेत्रक्रमुदाकरकौमुदीश नौमि प्रणम्रसुमति सुमतिं मुनीशम् ॥ ५ ॥ श्रीमेघभूमिपतिनिर्मळवंशवश-मुक्तामणिर्गुणमणीगणरोहणादिः । बालप्रवालविलसत्त्रकान्तिकान्तः पद्मप्रभो दिशतु वः शिवसौरूयलक्ष्मीम् ॥ ६ ॥

सौभाग्यभाग्यकमलाकमलायमानः संख्याव्यतीतगुणराजिविराजमानः । कार्तस्वरप्रवररोचिरनर्गछानि दद्यात्सुपार्श्वभगवानिह मङ्गलानि ॥ ७ ॥ विश्वेशिता विमलकेवलबोधलोका-लोकावलोकनकलाकलितस्वरूप: । चन्द्रप्रभप्रभुरभङ्गशुभाय पूर्ण-चन्द्रप्रभः प्रभवतात्प्रकरप्रभावः ॥ ८ ॥ राकाशशाद्भविशद्युतिदीप्यमानं दीपोपमानमघसन्तमसाऽस्तमानम् । कीर्तिप्रतापपरितर्जितपुष्पदन्त श्रीपुष्पदन्तभगवन्तमह भजासि ॥ ९ ॥ प्रास्तप्रवादिनिकृतिः कृतिलोककोक-सन्तोपपोपकुशलः कुशलप्रणम्यः । श्रीशीतलः सरसशीतलवाग्विलासः कुर्यात्सता तनुमतां नमता मतानि ॥ १० ॥ भव्याङ्गि नाममितकामितकल्पवृक्ष-प्रसक्षरूपगुणरिजतद्श्रस्थः । श्रेयासतीर्थपतिरङ्किनमत्सकर्णः श्रेयासि यच्छतु सुवर्णसवर्णवर्णः ॥ ११ ॥

अज्ञानसन्ततितमिस्नसहस्रपादः

सङ्ग्रतभक्तिभरवासवपूज्यपादः ।

श्रीवासुपूज्यभगवान् वसुपूज्यजन्मा

बाभितः नूतनगभित्तगभित्तशस्तः ॥ १२ ॥

आनन्दमेदुरपुरन्दरवृन्दवन्द्य-

पादारविन्दयमलं विमलं जिनेन्द्रम्।

विश्वम्भरावलयशोभियशोभिरिद्धं

वन्दे स भक्तिरसमस्तसमस्तमारम् ॥ १३ ॥

नम्रामरेश्वरनरावितमौलिमौलि-

मालाकलापकलिताङ्वियुगोपहारम् ।

व्याहारनिर्मितसमग्रजनाववोधं

सस्तोम्यनन्तभगवन्तमनन्तवोधम् ॥ १४ ॥

श्रीभानुभूपतिकुळार्णवर्गानभानु-

स्रेलोक्यलोकहृदयाम्बुजबोधभानुः ।

दुष्कर्ममर्ममथनः शिवशर्मवर्मः

स्फ़र्जत्तनुस्तनुमता तनुता नतानाम् ॥ १५ ॥

श्रीविश्वसेनतनयः परपूतविश्वः

कुन्देन्दुगौरगुणगाहितविश्वविश्वः।

श्रीशान्तिरन्तरहितान्तकृते प्रशान्त-

ससारतान्तिरचिरावचिरासुतोऽस्तु ॥ १६ ॥

श्रीनन्दनः कुशलनन्दनकुन्निरस्त-

श्रीनन्दनः कुश्लपङ्कजपद्मबन्धुः।

विश्वेश्वरः समनमन्नरनाथकुन्थुः

कुन्थुर्जिनः स वृजिनत्रततीदिछनतु ॥ १७ ॥

**सह**र्शनप्रमदकुन्निजदर्शनेन श्रीमत्मुद्र्शनसुतस्ततद्र्शनश्रीः। श्रीमानरः श्रितनरप्रकरस्य भूत्ये सार्वप्रभुभवतु सप्तमसार्वभौमः ॥ १८॥ श्रीकुम्भसम्भवजनि भववारिराशि-श्रीकुम्भसम्भवसमं समतासमेतम् । कल्याणवहिजलद् जितमोहमह मिहप्रभु नमत रोचिरपास्तमहिम् ॥ १९ ॥ **बन्दारकप्रकरवन्दितपादपद्म** पद्माङ्गजं विमलकेवलबोधपद्मम्। श्रीसन्नत न्नततिन्नततीपयोद सिद्धिप्रसिद्धवनितापतिमर्चयामि ॥ २० ॥ सत्तापनीयकमनीयरुचिश्रपञ्च पञ्चेपुवारणनिवारणपञ्चवक्रम् । श्रीमन्नाम नमदमर्त्वपति प्रतीत-सख्याव्यतीतगुणगेहमह महामि ॥ २१ ॥ जातः समुद्रविजयात्रतनैकनाकि-त्रातः समुद्रविजयात्तगभीरिमश्रीः। कन्द्रपेद्रपेपरिणाशशिवः शिवासुः शैव शिव वितनुतामतनुत्रतापः ॥ २२ ॥ रफारस्फुरत्फणिफणामणिदीप्तदीप्ति-

चित्रीयितत्रिजगतीजनचित्तवृत्तिः।

श्रीअश्वसेनतनयः श्रितयक्षपार्श्वः

पार्श्वः श्रिये भवत वः सुरसेव्यपार्श्वः ॥ २३ ॥

श्रीभारतावनिविभूपणवर्धमानः

शीतांशुभ्रयशसा परिवर्धमानः।

कैवस्यबोधकमलाश्रयवर्धमानः

क्रया गकन्द्जलदोऽवतु वर्धमानः ॥ २४ ॥

दुःप्रापतापशमनामृतगीरमानो

मानाद्विकीलनकलाकुलिशायमानः ।

त्रैलोक्यवर्तिसकलामलतत्त्ववेत्ता

सार्वप्रभुभवतु वो भवगीतिभेत्ता ॥ २५॥

मोद्दीन्धकारनि करक्षयसप्रवाहाः

सहोककेकिकुलकेलिकलाम्बवाहाः ।

तीर्थेश्वरा विहितसिद्धिवधूविवाहा

भूत्ये भवन्तु मदनेन्धनहत्र्यवाहाः ॥ २६ ॥

सद्घोधिवीजजनक जनपापताप-

व्यापव्यपायकरणप्रसरप्रशस्यम् ।

हृष्यन्मुनित्रिशिखिन कृतशस्यसपत्-

सपत्तिमागमधनागममानयामि ॥ २७ ॥

श्रीवीरशासनविभासनबद्धकक्षा

हंसासना कुमतिशासनलब्धलक्ष्या ।

श्रीशारदा कृतविशारद्बुद्धिरिद्ध-

श्रीः शारदेन्द्वविशद्युतिरस्तु शान्त्यै ॥ २८ ॥

१ एभिक्रिमि कान्ये प्रतिकान्य पठनाचतुर्विशतिजिनानां स्तुतयो भवन्ति ।

इस्यं पुण्यसुभाव्धिधौतिधिषणा येऽईचतुर्विशतैः स्तोत्राण्यद्भुतभक्तिभावितहृदः कुर्वन्त्यखर्वादराः । संसारार्णवपारमप्यपरमं निश्रेयसश्रेयसां स्थानं जन्मजराविनाशरिहतं गच्छन्ति ते शाश्वतम् ॥२९॥ ॥ इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तोत्र स्तुतयश्चापि भवन्ति ॥

# चैतुर्विशतिजिनस्तवनम् ।

सकलमङ्गलभूरुहजीवन जिनपति जगतीजनजीवनम् ।
नमत नाभिमुत वरचिन्मयं गजगित जगित प्रभुतालयम् ॥१॥
अजितदेव! सुधारससोदरां विमलगाङ्गतरङ्गमनोहराम् ।
तव निशम्य गिरं जितदुर्मता परमते गमते न मितः सताम् ॥२॥
वरिजतारिनरेश्वरसम्भव भजत भव्यजनाः प्रभुसम्भवम् ।
भवनिवासहरं हयलाञ्छन स्मरिवकारिवकाशहरं जिनम् ॥३॥
अव भवाद् भगवन्! भवभञ्जन! प्रणतसञ्जनमानसरञ्जन!।
रुचिरसवत! संवरनन्दन! धुवरमावर मामिभनन्दन! ॥४॥
मदनमानविमर्दनशङ्कर अयत केवलदीप्तिदिवाकरम् ।
सुमतितीर्थपित नतविष्टपं करणवारणवारमृगाधिपम् ॥ ५॥
प्रवर्श्मद्! धर्मधुरोद्वहे धरणिनाथधरप्रथितोद्वहे ।
कमलचिह्न! जिन! त्विय मानस वरमते! रमते मम लालसम् ६
जिन! सुपार्श्व विभो!तव भारती भविकचित्तिशिलोमुखमालती।
दिश्च तीर्थिकवाग्भिरतामसा शमधुता मधुतासनसद्वसा।। ७॥

१ एतत्काव्यत्रयेण सह यदि पट्यन्ते नमस्कारास्तदा स्तुतयो भवन्ति ।

वदननिर्जितदीप्रिरसौ श्रितः शितकरः किल लक्षणदम्भतः । सपदि यं महसेनतनूद्भवं नमत तं मतपूतमनोभवम् ॥ ८ ॥ रजतथौतशिलातलदीधितिं विरतिकैरविणीहिमदीधितिम् । छघु भजे सुनिधि मकरध्वजं जिनवरं नवरङ्गरतोरुजम् ॥ ९ ॥ रजतहारतुषारनिशाकरत्रिपथगाहरगौरगुणाकरम् । पथविहारपवित्रितभूतल लसदय सदयं श्रय शीतलम् ॥ १०॥ विविधरोगतरङ्गभयद्भरं कथमसौ तरताद्भवसागरम् । नमति विष्णुनृपाङ्गज! यः पदौ न हि तवेहितवेगसुसिद्धिदौ ११ जिनपते ! वसुपूज्यनृपाङ्गज ! स्मरमहीरुहमत्तमतङ्गज '। जय पुरन्द्रवन्दित ' सन्मते ' विमलकोमलकोकनद्युते ' ॥१२॥ विमलदेव <sup>।</sup> विभो <sup>।</sup> मम मानस कुरु शमामृतधारणमानसम् । जिनपते <sup>!</sup> यदि ञामनमापते परमया रमयालमुरुद्युते <sup>!</sup>॥**१३॥** त्रिभुवनाधिपनिर्मितमाननः शिवमनन्तजिनो वनजाननः । मम तनोतु समीहितदानतः सुरमणीरमणीयशमाञ्चितः ॥१४॥ नुपतिभानुकुलाम्बरभानवे घनतमोवनटाहकुशानवे । अममधर्मजिनेश । नमोनमः शुभवते भवते भवतान्मम ॥ १५॥ सदयमानसदुःखनिवारक <sup>†</sup> स्फुरितवोधजगच्छिवकारक <sup>†</sup> । सुनिप <sup>।</sup> शान्तिविभो <sup>।</sup> शिवसपद सुनयनो नयनो विगतापदम् ॥ कुपथवारिधिमन्थनमन्दर विनयसादरनम्रपुरन्दरम् । भजत शूरनरेशितुरुत्तम श्रितनयं तनयं जिनसत्तमम्।। १७ ॥ अरविभो ! भुवनाद्भुतभूषण ! प्रसृतिसंसृतिवारिधिशोषण ! । भवतु नाथ <sup>!</sup> गतान्तरदुस्तमःप्रवरसंवरसङ्गत <sup>!</sup> ते नमः ॥१८॥

सुरनरोरगिक त्ररनायक प्रणत । मिहिनिभो । शिवदायक ! । त्विय रता जनता लयमी हते शमरसे अमरसे व्य । जगत्पते ! १९ श्रयति यो मुनिपं मुनिसुत्रतं मदनमानहरं घृतसुत्रतम् । स इह जन्मजरामरणाकरे जिनपते । न पते द्ववसागरे ॥ २० ॥ प्रणतकोशिक शेखररत्न रक् सिल्छोतपदा म्बुज ! नष्ट रक् । । यतिपते । कृतसज्जनसम्मद् नवनमेव नमे । तव मुक्तिदम् ॥२१॥ हरिहरेन्द्रचतुर्मुखसयुत त्रिभुवनं लघु येन वशीकृतम् । प्रवरने मिजिनेश । जितस्त्वया स मदनो मदनोदक । हेल्या २२ मदकृत च्छविभासुरिव प्रहं सपि नाशित दुर्मत कु प्रहम् । य इह पार्श्व जिन नतु सेवते स परम परम पदमश्रते ॥ २३ ॥ जयित यः सुरसङ्गममानहत् जगित वीरजिनो जगिती सहत् । भवतु भीतिहरो मम सर्वदा स शरणं शरण गुणसम्पदाम् २४

(इति नमस्कारा)

विषयभूरुहभञ्जनवारणा मम हरन्तु तमो भववारणाः। भविकनेत्रसुधाञ्जनसोदरा जिनवरा नवरावपयोधराः॥ २५॥ भुवनभासिशिवाध्वनि दीपक विविधहेतुनयार्थनिरूपकम्। भविकछोकचकोरनिशाकर जिनमत नमत प्रतिवासरम् ॥२६॥ एव श्रीजिननायका यमिकतैर्धृतैर्मया सस्तुताः

सन्नम्रामरनाथमौलिमणिरुक्सम्भारनीराजिताः । श्रीमत्सद्गरुदेवर**ल**महिमभ्राजिष्णुपादाम्बुजा जायन्तां सुखसंपदे तनुभृतां कुप्तोरुभदत्रजाः ॥ २७ ॥

॥ इति चतुर्विशतिजिनस्तवनम् ॥

# श्रीः। अथ चतुर्विशतिकास्तवनं स्तुतयश्च ।

जस्सासी चवणं चउत्थिदिवसे आषाढिकण्हे तहा जम्मो निरकमण च जस्स कसिणे चित्तद्वमीवासरे । नाणे फग्गुणकिण्हिगागसे सिवं माहस्स तेरस्सिए किण्हाए रिसहेसर जिणवर वदामि त सुंदरम् ॥ १ ॥ जो वेसाहविसद्धतेरसि चुओ माहस्स सुद्धट्टमी-जाओ माहविसुद्धपक्खनवमी दिक्ख पवन्नो य जो। सुद्धेगारिस पोसमासि विमल जो संगओ केवल जो चित्ते सियपचमी सिवगओ वदेजियं त जिण ॥ २ ॥ जाया जस्स विसुद्धअहमिदिणे गव्महिई फर्ग्णे मग्गे सुद्धचउइसीइ जणणं तप्पुण्णिमाए वय। नाणं कत्तियकिण्हपचिमदिणे चितुज्जला पंचमी-मुक्खे त सिरिसभव गयभव वदे जिणं सभव ॥ ३ ॥ जस्सासी वइमाइवासि चवणं सुद्धे चउत्थीदिणे जम्मो माहविसद्भवीयदिवसे तब्बारसीए वयं। नाणे पोसचउइसी सुधवला वेसाहसुद्धहमी मुक्खे तं अभिनंदणं बहुगुण भत्तीइ वदे जिणं ॥ ४ ॥ सुद्धा सावणबीय जस्स चवणे जम्मे विसुद्धहमी वेसाहरस तयग्गिमा य नवमी दिक्खादिणे विस्सया। चित्तेगारसि सुद्ध नाणि नवमी सुक्खम्मि तप्पच्छिमा तं वंदे सुमइं पयासियमइं लोअगालद्विहइं ॥ ५ ॥

माहे सामलछिट जस्स चवणे लोगाणमाणंद्णे जम्मे कत्त्रियबारसी सुकसिणा तत्तेरसी निक्खमे । नाणे पन्नरसी य चित्तधवला मुक्खे तहेगारसी किण्हा मग्गसिरस्स सुप्पभजिणं वंदामि तं सामिणं ॥६॥ जाया लोगसहा य जस्स चवणे किण्हट्टमी भद्दवे जम्मे जिट्टसिता य बारसि तहा दिक्खाइ तत्तेरसी। छट्टी सत्तमि फग्गुणस्स कसिणा नाणे सिवेणुकमा त तित्थेसमह सुपासमणह वदामि हेमप्पह ॥ ७ ॥ आसी पचमि चित्तमासकसिणा गब्भद्रिईवासरे जम्मे जस्स य पोसबारसितिही किण्हा वए तेरसी । नाणे फरगुणकिण्हसत्तमितिही मुक्खे पुणो सत्तमी किण्हा भद्रवयस्स तं जिणमहं वंदामि चद्प्पहं ॥ ८ ॥ मासे फुगुणि जस्स किण्हनवमी गब्भागमे सगया किण्हा मग्गसिरस्स पंचमितिही जम्मे वये छद्रिया। नाणे कत्तियतीय चंद्धवला जाया य मुस्कागमे मासे भइवयंमि सुद्धनवमी त पुष्फदंतं नमे ॥ ९ ॥ गब्भाहाणदिणे विसाहकसिणा छद्री तहा जम्मणे दिस्काए चिय किण्हबारसितिही माहस्स जस्सा हिया। नाणे पोसचउइसी सुकसिणा मुक्खंमि वेसाहिया किण्हा बीयतिही जिणं गयमछं वंदामि तं सीयछं ॥१०॥ जिहे सामल्छहि जस्स चवणे जम्मे पुणो फग्गणी किण्हा बारसि तेरसी तह वए तस्सिगमा आहिया। स्तो. स. ११

नाणे माह अमावसी तह सिवे सामा तिया सावणी सो सेयंसजिणो वियासियमणो विण्हृनिवानंदणो ॥ ११ ॥ जस्सासी चवणिम्म जिट्टनवमी सुद्धा तहा फग्गुणी जम्मे किण्हचउइसी तह वए तस्सग्गिमामावसी। नाणुप्पत्तिदिणम्भि बीय सुतिही माहस्स चदुज्जला सुद्धामाढचडहसी सिवदिणे त वासुपुज्ज थुणे ॥ १२ ॥ संसद्धा बद्दसाहबारसतिही गव्भिम जस्सागमे जम्मे निक्खमणे य माहधवला तीया चउत्थी कमा। नाणे पोसविसद्धछिह कसिणासाढी सिवे सत्तमी त वदे विमल सुकित्तिधवल तिन्थकर निम्मल ॥ १३ ॥ आसी सावणसत्तमीइ चवणं वेसाहतेरस्सिए जम्मो चोइसि दिक्खनाणजुअल सामातिही तिन्निव । मुक्खो चित्तविसुद्धपचिमदिणे जस्सारिनिकद्ण वदेऽणतजिणं गुणहुमवणं तं कित्तिवहीघण ॥ १४ ॥ वेसाही सुविसुद्धसत्तमितिही जम्सासि गव्भागमे माही उज्जलतीय तेरिस कमा जम्मो तहा निक्खमे। नाणे पोससु पुत्रिमा सिवगमे जिद्दुज्जहा पचमी जाया जस्स जयंमि त जिणवर धम्म नमामीसर॥ १५॥ मासे भइवयंमि जस्स चवणे किण्हा तिही सत्तमी जम्मे जिद्वसुकिण्हतेरसि तहा चाउइसी निक्खमे। नाणे पोसपसिद्धसुद्धनवमी मुक्खे पुणो तेरसी जिहे कज्जलसामली शुणिवर त सतितित्थकर ॥ १६ ॥

जाया सावणमासिकण्हनवमी गब्भावहारे तहा वैसाहस्स चउइसी सुकसिणा जम्मे वए पंचमी। नाणुप्पत्तिदिणंमि चित्तधवला तीया तहा निव्वई वेसाहे कसिणे पडिवयदिणे तं कुंथुनाथं थुणे ॥ १७ ॥ मासे फग्गुणि सुद्धवीय चवणं जस्सासि मग्गस्सिरे सुद्धाए दसमीइ जम्मणमहो एगारसीए वयं। कत्तीसुद्धदुवालसीइ विमल नाणं तहा सुद्र मुक्खं मग्गसिरस्स सुद्धदसमी वंदे जिणं तं अरं ॥ १८ ॥ सुद्धे फगुणपरिक जम्स चवणे जाया चडत्थी तहा सुद्धा मग्गसिरस्स जम्मवयसन्नाणेसु एगारसी । मुक्खे फग्गुणबारसी सुधवला सो महितित्थेसरो महीफुहविसुद्धकितिपसरो हो तुह्य सुरककरो ॥ १९ ॥ आसी सावणपुण्णिमाइ चवणो जिट्रस्स किण्हृहमी जम्मे फग्गुणवारसी सिय वए नाणे य सा सामला। मुक्खे जस्स सुजिट्टकिण्हनवमी जाया सया सुबयं तं वदामि सुमित्तरायपडमादेवीसुअ सबयं ॥ २० ॥ जस्सासोयसुपुण्णिमाय चवणे जम्मे पुणो सावणी किण्हा अट्टमिया तहेव नवमी आसाढकिण्हा वए। नाणे मग्गसिरिसगारसि सिया मुक्खे पुणो सामली वेसाही दसमी सया सिवगमी सो देउ सुरक नमी ॥२१॥ किण्हा कत्तियबारसी य चवणे जस्सासि जम्मे पुणो सुद्धा सावणपंचमी तह वए छद्दी य तस्स्रिगमा।

आसोमावस नाणि अहमितिही आसादसुद्धा सिवे तं वंदे सुररायवंदियपयं नेमीसरं संपयं ॥ २२ ॥ किण्हा चित्तचउित्थ जस्स चवणे सा चेव नाणे तिही जम्मे जस्स य पोसकिण्हदसमी एगारसी निक्खमे। मुक्ते सावणसुद्धअट्टमितिही जाया जए विस्सुया वंदे पासजिणेसरं भयहर त मेहकतीहरं ॥ २३ ॥ आसाढे धवलाइ छद्रि चवण चित्तस्स तेरिसए सुद्धाए जणणं सुिकण्हद्समी दिक्खा य मगगिसरे । जस्सासी वइसाहसुद्धदसमी नाण जणाणंदण मुक्खो कत्ति अमावसाइ तमह वदामि वीर जिणं ॥२४॥ जे वेमाणियनारयत्तण चुया गब्भ गया जम्मणं पत्ता रायकुलेसु पाविय पर दिक्ख च निब्बंधणम्। काय कम्मखयं मुलद्धविमलन्नाणा सिवं जे गया तीयाणागय वट्टमाणय जिणा ते दितु सुरकं सया ॥२५॥ अंगेगारसुवंगवारसद्सप्पाइन्नछच्छेयगा मूलग्गंथचउक नंदिअणुओगदारसजुत्तया। गंथा आगमसगया जियहिया चत्ताल पंचाहिया बट्टंता अहुणा अणाइ निहणा में हुतु चित्तद्विया ॥ २६ ॥ पण्णत्ती वइरुट गेहिणि महामाणस्मिया माणसी गोरी कालि समानवी पविधरा गंधारि वज्जंकसी। <del>उच्छता नरदत्त</del> सिखल महाजाला महाकालिया मञ्ज्ञं मुक्खदिस दिसतु सययं विज्ञासुरी बालिया ॥२७॥ एतत्काव्यत्रयेण सम पठनात् चतुर्विशतिजिनाना स्तृतयो भवन्ति ।

## इइपंचकञ्चाणं गुणगणठाण चडवींसइ जिणशुत्त वरं। मुणिउद्यपहाणं धम्मनिहाणं पभणंताणं कित्तिकरं॥२८॥

॥ इति चतुर्विशतिकास्तवन स्तुतयश्व॥

सवत् १८ सडसिंहना वर्षे आषाढमासे शुक्रपक्षे दशमीतिथी श्रीचन्द्रवासरे श्रीभृगुकच्छबदिरे श्रीमुनिसुव्रतजिनशसादात् , लिखित प० राजेन्द्रसागरेण ॥

## श्रीचतुर्विशतिजिनस्तुतयः ।

जयपयउपयावं मेहगंभीररावं

भवजलिहिनाव नायनीसेसभावं।

हणियकुमुमचाव दोसकतारदाव

पढमजिणमपाव विदेमो लिन्नताव॥ १॥

सिवनिलयिनिलुक रागदोसेहिं मुकं

जणजणियचमक भिन्नससारचकं।

नमह निमरसक मोहसेणाधसक

अजिअमजिअचक नायतेलुकतकं॥ २॥

पणयकयपसाया कामदिन्नाविसाया

दलियभविसाया पत्तनिवाणसाया।

सुरतहमणिपाया दिंतु नालीयलाया

सिवमुहमणपाया सभवेसस्स पाया॥ ३॥

विलसिरगुणसत्थ सबलोए पसत्थं

पयिडयपरमत्थं कम्मनासे समत्थं।

पसिमयकुसुमत्थं नाणनिवाणतत्थं समणह समणहत्थ(<sup>१</sup>)तित्थनाहं चडत्थं ॥ ४ ॥

सिरिसुमइजिणेसं भत्तिरत्तीदिणेसं गयसयळकिलेसं मुक्कनीसेसलेसं । पणयपयसुरेस लद्धिसिद्धीनिवेस फुरियनयविसेसं वदिमो सायसेस ॥ ५ ॥

कमलविमलगेहं नाणलच्छीइगेहं जणजणियमणेहं सीलसंपत्तरेहं। सुकयवणसुमेह भत्तिसभत्तिलेह पउमपहमनेहं तित्थनाह नमेऽह॥ ६॥

वरकणयसवण्णो लोअवित्थिण्णवण्णो परमपयपवण्णो तिण्णसंसाररण्णो । असरिसगुणवण्णो पुण्णकारुण्णपुण्णो हवउ जगसरण्णो मे सया सो पसन्नो ॥ ७ ॥

विसयविससुमंत छित्तु सुद्धं वयं त चइअभवमणतं जो गओ मुत्तिकंतं। अणुदिणमरिहतं लोअधूअ पसत परमगुणमहंतं सेव चंदप्पहं त॥ ८॥

जयपयउजसोह पत्ततेलुकसोहं
भुवणविहियबोहं दड्डूकम्मप्परोहं।
कयकरणनिरोहं भग्गकंदप्पजोहं
सुविहिजिणममोहं वंदिमो भिन्नमोहं॥ ९॥

हयदुरियविहारं मुत्तिकंतोरुहारं गयसयलविआरं पाववज्जप्पहारं। परममहिमभार पत्तसंसारपारं नमह महिअसारं सीयल सत्तवारं ॥ १० ॥ पयडियवरदिद्री धम्मनिम्मायपुट्टी निरुवमसुहमही दिन्नतेलुकतुही। मम विविद्दक्षदिही पंकनित्थारलुही(<sup>9</sup>) कुमुलसमयदुद्दी देउ सेयं सुदिही ॥ ११ ॥ परिहरियसरज्जो पत्तपुण्णव्यवज्जो अमरनियरपुजो रोससेलेसवजो । जणमणकयचुज्जो कम्मनिग्घायसज्जो कुणड मम णवज्जो मंगल वासुपुज्जो ॥ १२ ॥ उवसमरसतित्त कित्तिमो सप्पवित्ति विमलममलवित्तिं केवलालोअचित्तं। क्रम्यविलयचित्त लोअबोहंगचित्तं तिहुअणजणचित्त फुह्ननालीयचित्तं ॥ १३ ॥ जिडमितिमिरहसो जोतिलोआवयंसो सिवरमणिरिरसो निम्मळुत्तंगवंसो । अमरकयपसमो मुत्तकम्मप्यभंसो कुणड मम सिवं सोऽणंततित्थेसहंसो ॥ २४ ॥ पयडियवरधम्मं खीजनीसेसकम्मं वियलियवरधम्मं पत्तनिबाणसम्मं ।

अइसयसयरम्मं नारयाणंदिजम्मं पणमह सिरिधम्मं भिन्नभावारिमम्मं ॥ १५ ॥

कणयसरिसकंती कंतसरंतपंती फुरिअपरमसंती नद्वनीसेसमंती।

भवगुरुतरुदती पत्तपावोपसती भुवणजणियसती मगछं देउ संती ॥ १६॥

वर मुणिगयझेयं देवगंधवनेयं जणियसयळजेय नायनीसेसनेय ।

कयकितमल्रदेयं निचमचेदमेयं भवणजणियसेय कुंधुनाह मुवेय ॥ १७॥

गुरुअगुणगरिङ भग्गवग्गतरिङ परमरिसिवरिङ नङकम्मङकट्ट ।

तिजयसिरिनिविद्व छोअनित्थारनिष्टं अरजिण ¹ तुममिट्र वंदिमो सबजिद्व ॥ १८ ॥

सुचरिअजिअमही भग्गलोगंतसही करणमयणसही भिन्नससारपही।

नियडिवियडब्रहीच्छेअतिक्खासिव्ही समरियजयमङ्गीभावमप्पेड मुझी ॥ १९॥

सतणजयतमार्छ रागरोसं तिकार्छ करणहरिणजारु पत्तदेविद्मारु ।

निरुवमगुणजालं पाणिण कप्पसालं नमद्द महविसाल सुबय सामिसालं ॥ २० ॥

जणक्रमयमयंकं फुइनीलुप्पलकं हरियसयलपंकं मोहदिन्नामिसंकं। सिववहुमहिअंक सोसि अन्नाणपकं नमिजिण विकलकं संभरामो विसकं ॥ २१ ॥ भवदवजलवाह नद्वकम्मद्वबाहं जणकयसिवलाहं केसवदोलिबाहं। ग्णजलहिसगाह दिन्नतेलुक्छायं सयलसिरिसणाह वदिमो नेमिनाह ॥ २२ ॥ तिजयकयपयासो होयसपूरियासो सिवनयरिनिवासो मोहदिन्नप्पवासो। गयविसयपिवासो सबदोसप्पणासो वियलियभवपासो निव्वुइ देउ पासो ॥ २३ ॥ कणयसममरीर मोहमहेगवीर दुरियरयसमीर पावदावग्गिनीरं। सगहियभवतीर छोअछंकारहीर पणमह सिरिवीर मेरुसेलेसधीर ॥ २४ ॥ सर्वेजिनस्तृतिः--समतिमिरदिणिंदा पुण्णपायारविदा कुमुयकमलचंदा दृडूससारकंदा । विसयविसनरिदा भत्तदेविदविंदा परमसुहममदा दितु सबे जिणिदा ॥ २५ ॥ जिनमतस्तुति ---सयलगुणनिहाण मुक्खसमग्गजाणं विविह्गमपमाणं दिन्नतेलुकताणं।

श्रुतदेवतास्तुतिः—
जिणपयपणयंगी निम्मला बारसगी
वररमणकुरगी संघरक्खे विहंगी।
ससहरसिरसंगी चंगसदेरभगी
भवभय(व)यरगी देउ सुक्खं सुअंगी॥ २७॥

॥ इति चतुर्विशतिजिनस्तुति समाप्ता ॥

तपापक्षे श्रीसोमसुदरस्रिशिष्यपण्डितशिरोवतस प० रत्नहसगणिशिष्येण टिखिता । कडीप्रामे । प० रत्नहसगणिपादा , माणिक्यनन्दिगणि—मःणिक्य-मन्दिरगणि-समयसारगणि—भावराजगणि—कुशल्रस्त्रसुनय ॥

### श्रीः ।

अथ श्रीसोपारकपुरमण्डनऋषभदेवस्तुतयः।
श्रीसोपारकपत्तनाद्भुतरमारामाशिरःशेखर
श्रीनामिक्षितिपालवशकमलाश्रोल्लासने भास्करम्।
माद्यन्मोहमदाष्टकश्चयकर मोक्षाध्वनिस्पन्दन
भक्त्याऽऽदीशजिन स्तुवे प्रतिदिन श्रीजीवितस्वामिनम्॥१॥
पञ्चेरावतपञ्चभारतमुखक्षेत्रेषु ये सस्थिता
भूतानागतवर्तमानजिनपा विश्वत्रयीवन्दिताः।
लोकालोकविलोकिकेवलमहाज्ञानश्रिया संश्रितास्तेषा श्रीपदपङ्कज भवभिदे भूयाज्ञिनानां सदा॥ २॥
श्रीसिद्धान्ततरुः पदत्रयमहामूलोऽखिलाङ्गस्फर-

च्छाखाभिः समलङ्कतो वरतरोपाङ्गप्रशाखान्वितः ।

अर्थश्रेणिसुगन्धिपुष्पनिकरैः संवासिताशासुखों देयान्मोक्षफलं जरामृतिहरं भव्यावलीनां सदा ॥ ३ ॥ श्रीमन्नादिजिनेन्द्रपादकमलप्रोद्यन्नखालीविमा-श्रेणीनव्यपरागपूरमधुपः श्रीगोसुखो यक्षराट् । विद्रीधप्रवलान्धकारनिकरप्रध्वंसनेऽहर्मणि-र्भव्याना सततं तनोतु विशदा नानाविधाः सम्पदः ॥ ४ ॥

श्रीमजिनस्तवनम् ।

श्रीकुङ्कणाख्यविषयस्थितपत्तनश्री-मोपारकावनितलामलभूपणाभ ।। श्रीमद्युगादिजिननायक । मूलिनाहं भक्त्या वहे तव पदाब्जयुगं जिनेश ' ॥ १ ॥ राज्यं विहाय सक्छ तृणवद्गृहीतः श्रीसयमो नरसरासरमाक्षिकं यैः। ते तीर्थपा ऋषभदेवमुखाः सुखानि त्रैलोक्यलोकनिवहस्य सदापि दद्यः ॥ २ ॥ श्रीतीर्थनाथमुखपङ्क जजनमभूमि-र्मोहान्धकारनिकुरुम्बविनाशभानुः। उद्घासिताऽखिलजगत्रितयस्वरूपः श्रीआगमो दिशतु में शिवसौख्यलक्ष्मीम् ॥ ३ ॥ सोपारकप्रवरतीर्थपतेः पदाञ्ज या सेवते मधुकरीव मुदा सदापि। चकेश्वरी सुरसुरीनिकरेण सेव्या सा सङ्गलोकनिवहस्य सुखं चिनोतु ॥ ४ ॥

# ॐनमः सर्वविद्धाः । श्रीचतुर्विदातिजिनस्तुतयः ।

\_\_\_\_\_

### अवच्यूरि.

स त्वमिति गम्यते, सनाभि सदश येन त्वयेति गम्यम्, णभि तुभि हिंसायाम्, कुनाभिर्निधानम्, नतु वाक्यान्तरप्रवेशे, न विच्छित्र खण्डित मत इति वाग्भटालङ्कारवचनादनुचितमिहेदम्, नैवम्, अलङ्कारचूडामणौ क्वचित् गुणोऽपीति भणनाद् यमकपदप्राचुर्याच वाक्यान्तरप्रवेशेऽपि न दुष्टम् ॥ १ ॥ प्रशस्यधर्मे, प्रशस्ते रूपप् प्रस्य , इन्द्रियार्थाना रूपाणि मेदा, अनन्यसद्दशः निरुपम्, जात्य सुवर्णम् ॥ २ ॥ वारि जगबन्धभू, अरा सन्त्यस्मिन् अरि चकं 'स्थाङ्ग रथपादोऽरिचकं मिति वचनात्, तस्य श्रीर्लक्ष्मी शोभा वा, केनाऽपि हिरहरादिना स्तव्या वा, अङ्गीकृतससारशत्रुध्वसनस्त्व वर्तसे इत्यध्याहियते, श्रीभव कामस्तस्याऽरिवेरी, यद्दा श्रिया भातीति कचिङ्गप्र तत् श्रीभा पद्यत्रिशद्वचनगणंभान्ती वारि सरस्वती वाणी यस्य स, उक्त चानेकार्षे 'वारिनेद्या सरस्वत्या

यद्धिकतभवारिस्रंसनः श्रीभवारिः प्रशमसुखरिवारिः प्रोन्नमद्दानवारिः ॥ ३ ॥ अकृतशुभनिवारं योऽस्तरागादिवारं स्विनतमघवाऽरं संवरोद्धः सुवारम्। मद्नद्हनवारं दालितान्तर्भवारं नमत सपरिवारं तं जिनं सर्ववारम् ॥ ४ ॥ तव जिन ! सुमते न प्रत्यहं तन्यते न स्तुतिरिति सुमते नकुत्तमो निष्कृतेन । यदिह जगित तेन द्राग् मया सम्मतेन भ्रवमिह दुरितेन श्रीभवाव्यहितेन ॥ ५ ॥ परिद्वतनृपपद्म ! श्रीजिनाधीश ! पद्म-प्रभ ! शद्रण ' पद्मगुत्तपोहसपद्म '। त्वदखिलभविपद्मत्रातसम्बोधपद्म ! स्वजनगतविपद्म येतु शर्माङ्कपद्म ! ॥ ६ ॥ दुरितमभिगमोऽहपूर्विकाचक्रमोह-त्यसमतमशमोह कारयद्यः समोहम् ।

गजबन्धभुव्यपि' इति, शिखरी वृक्ष 'अनतो छुप्' दानवारयो देवा , अत्र अरि-शब्दप्रयोगोऽर्थान्तरे बहुशोऽपि न दुष्ठु ॥ ३ ॥ शुभानि वारयतीति मुखेन वार्यते मुबार् जलम्, दुलण् उत्क्षेपे, अरिसम्ह्म्, सर्वकालम्, ॥ ४ ॥ मया इति सम्बन्ध । इति वक्ष्यमाणप्रकारेण निष्करण निष्कृत निरासस्तस्मिन् इन सूर्ये! सर्व-साधारणत्वादमीष्टेन मैत्र्यादिभावनान्वितत्वात् ॥ ५ ॥ नृपपद्मा राज्यलक्ष्मी , पदैकदेशे पदसमुदायोपनारात् , पद्मरागमणिवद् सुति तपसां निधिवशेष हंसः श्रेष्ठ- इत्यनेकार्थ , पद्म स्वजन सूर्य तृतीयस्य इति मिलित्वा दस्म नो न लत्प्रभावात् ॥ ६ ॥ गजपति पूर्वोत्तरभागयोरेकाक्षरत्वेपि यमकत्वायि-

क्रुतकरणद्मो हन्तास्तलोभं नुमोऽहं-मतिहृतमसमोहं तं सुपार्श्वं तमोहम् ॥ ७ ॥ समनृणमणिभावो ज्ञातनिःशेषभावः

प्रहतसकलभावः प्रत्यनीकप्रभावः।

कृतमद्परिभावः श्रीशचन्द्रप्रभावद्-

द्विजपतितनुभावस्यक्तकामस्वभावः ॥ ८॥

निजपतिसुविघेयः स्यात्त्वदाज्ञाविघेया-

प्रवण इह विषेयः प्रस्फुरद्भागधेयः ।

त्रिजगद्नपघेयः श्लाघ्यसन्नामधेय-

श्रयति शुभविधेयस्त लसद्रूपघेयः ॥ ९ ॥

य इह नियतकाम मुक्तराज्यादिकाम प्रणतसुरनिकाम त्यक्तसद्भोगकामम् ।

नमति स निजकाम शीतल ! त्वा प्रकाम

श्रयत कितमकाम सार्विका श्रीः स्वकामम् ॥ १० ॥

भक्तदोषाभाव, निरुप्यतमप्रशम, मोह्सहित, हन्त निश्चयादौ, अहमतिरज्ञान हरतीति तम्, असम ऊहो विमशों यस्य तम्॥ ७॥ भावोऽभिप्राय, भावा धर्मास्तिकायादय, 'भावोऽभिप्रायवस्तुनो'रिस्यनेकार्थ, प्रभाव प्रतापः। परिभावः पराभव । भव्यानीति गम्यम्। चन्द्रवच्छरीरस्य भावः सुवर्णस्तात् सहप् यस्य ॥८॥ विधेयं कार्यं तत्करणे प्रवण, विधेयो विनयस्य स्यात्, भागषेय भाग्यम्, यद्वा त्रिजगहनपथेय, श्लाप्य सन्नामधेय यस्य, श्लाभाग्य रूपमेव रूपथेय यस्ये-स्यत् 'नामरूपभागाद् थेय 'इति स्वायं धेयप्रस्त्य ॥ ९॥ काममिमलापं निकाममितिश्चेन, भोगो भोग्यवस्तूनि, कामश्च काम्यवस्तूनि च स्वाभिलापं यथा स्यात्त्या, काममस्यन्तं, क श्रयते को भजते शहर स्यादिसर्वादे स्वरेष्वन्त्यात् पूर्वोक्तं इस्यनेन श्रयतिक्रियाया अन्त्यस्त्रात् प्राक् प्रस्य, अकामं निरीह, यद्वा अकं दुःस्य क्षामयति पीडयतीति अकाम, सर्वज्ञसम्बन्धिनी, स्वकाम स्वेस्त्रया ॥ ९०॥

विषमविशिखदोषाचारि(वा)रिप्रदोषा
प्रतिविधति सदोषाप्यस्य किं काळदोषा।
य इह वदनदोषापार्चिषाऽक्षािळदोषा
तनुकमळमदोषा श्रेयसा शस्तदोषा ॥ ११ ॥
कृतकुमतिप्रधानं सत्त्वरक्षावधानं
विहितदमविधानं सर्वछोकप्रधानम् ।
असमशमनिधानं सिक्षन सन्द्धानं
नमत सदुप्रधानं वासुपूज्याभिधानम् ॥ १२ ॥
भवदवजळवाहः कर्मकुम्भाद्यवाहः
शिवपुरपथवाहस्त्यक्लोकप्रवाहः ।
विमल । जय सुवाहः सिद्धिकान्ताविवाहः
शिवतकरणवाहः शान्ततृद्द्वयवाहः ॥ १३ ॥
जिनवर । विनयेन श्रीशशुद्धाशयेन
प्रवरतरनयेन त्व नतोऽनन्त । येन ।

पश्चनाण एव रात्री चरणशीललाहोषाचारी राक्षसस्तस्य चारेण प्रकृष्टं दोषस्थल यस्या, स कि प्रतिकूल करोति <sup>2</sup> विधत् विधाने, कलिकाल एव दोषा रात्रि वदनमेव दोषापश्चन्द्रस्तस्याचिषा, क्षलण् शोचे, दोषा एवाऽनल्पकमलानि तेषा मदो विकाशस्तं उपति सङ्घोचाह्हति, श्रेयसा श्रेयासेन शस्ती दोषो नाहू यस्य ॥ ११ ॥ पि थानमाच्छादन, अवधानं सावधानम्, शमनिषान शोभनतपश्चरणम् ॥ १२ ॥ कर्माण्येव कुम्भादय, आदिशब्दात् स्थालीकरकादय, तेषां पाकाय दहनाय वा अवाह पाकस्थानम्, नन्वेव पाकसादश्यात् कर्मणा दार्व्यमुक्त स्थात्त्व भगवतस्रक्षणप्रवणलादौचितीं नाऽच्चन्ति, अशोच्यते, अपककुम्भादयो हि भग्ना अप्यविनष्टमृदुह्व्यलाजलादिसम्पर्कस्येति पुन सद्भुपता भजन्ते, नतु पककुम्भादय इव कर्मणीत्यदोष, सार्थवाह तात्त्विकत्वात् शोभनभुज, सिद्धि-कान्ता विवहति परिणयतीति अण् प्र॰, शमितविषयगृष्णाप्ति ॥ १३ ॥ उक्त-

भविकमलचयेन स्फूर्जदूर्जस्वययेन

हिरद्गतिनयेन त्येन भाव्यं सयेन ॥ १४ ॥
जिस्तरिन स्मिन्न स्मृत्तदानादिधर्मा
त्रुटितमदनधर्मन्यकृता प्राज्ञधर्म ।
जयित नवरधर्म त्यक्तससारिधर्म
प्रतिनिगदितधर्मद्रव्यमुख्यार्थधर्म ।। १५ ॥
यदि नियतमशान्ति नेतुमिच्छोपशान्ति
समिल्यत शान्ति तद् द्विधाऽप्याप्तशान्ति
।
प्रहतजगद्शान्ति जन्मतोऽप्यात्तशान्ति
नमत विनतशान्ति हे जना । देवशान्तिम् ॥ १६ ॥
ननु सुरवरना(थ)त्वं न नाथे नृनाथ ।
त्वमिष विगतनाथः किन्त्वह कुन्थुनाथ !।

मतपोन्यायमार्गवितिना, यद्वा प्रवरतरा नया नेगमादयो यस्य स हे इन ' स्फुर्जन् कर्जली अयो यस्य स तेन, दिरदगितवत् नयो यान गमनं यस्य स तेन, तया छक्ष्म्या सह वर्तते तेन ॥ १४ ॥ रिवममान, त्रुटितमदनचाप 'धर्मो यमोप-मापुण्यस्वमावाचारवन्वसु, सत्सङ्गे प्रहंखिंहिमादौ न्यायोपनिषदोरिप' इस्रनेकार्थं, मूढाना धर्मे स्वभाव, संसारिजनाचारधर्मान्तिकायद्रव्यमुख्यपदार्थाना धर्मे उपनिषद्रह्स्य येन ॥ १५ ॥ अगान्ति अकस्याण, उपशान्तिमुपशमं, इच्छा युष्माकमस्तीत्युपस्कार, यदि च समिनेछवत यूयमिति गम्यम्, शान्ति कस्याणं, यदनेकार्थं । 'शान्तिभदे शयेऽईती'ति, तस्सादेतो द्वेधाऽिप पूर्वोक्त-प्रकारद्वयेनाऽिप, शान्ति नमतेति सम्बन्ध , शान्तिर्निर्वाण 'निर्वाण स्याच्छिती-भाव शान्तिनैक्षिन्त्यमन्तिक' इति शेषवचनात्, पुराविर्मूताश्विवोपशमात् प्रहत्युवनाश्चित, उपलक्षणत्वाद् गर्भवासायिप, यदार्षम्-'जाओ असिवोचसमो गद्दत्युवनाश्चित, उपलक्षणत्वाद् गर्भवासायिप, यदार्षम्-'जाओ असिवोचसमो गद्दत्युवनाश्चित, उपलक्षणत्वाद् गर्भवासायिप, विनन्नीभृतब्रह्मशान्तियक्षम् ॥ १६ ॥ ननुशब्दो वाक्यारम्भनिक्षयामच्योपु इह, ततस्त्व न नायेति पदत्रय

प्रकुर जिन ! सनाथः स्यां यथाऽघोपनाथ प्रणतिबृधनाथः प्राज्यसच्छ्रीसनाथ ! ॥ १७ ॥ अवगमसवितारं विश्वविश्वेशितारं तनुरुचिजिततार सद्द्यासान्द्रतारम् । जिनमभिनसताऽरं भव्यलोकावतारं यदि पुनरवतारं सस्तौ नेच्छताऽरम् ॥ १८ ॥ अनिशमिहिन झान्तं प्राप्य यः सिन्नशान्तं नमति शिवनिशान्तं मिहनाथ प्रशान्तम् । अधिपमिह विशा तं श्रीगता चावशाऽन्तं श्रयति दुरितशान्तं प्रोज्ह्य नित्यं वशान्तम् ॥ १९ ॥ निद्धतमथ वासः प्रोह्सच्छुद्धवासः परिहृतगृहवासः स्थांसकेयस्य वासः ।

गम्यते । 'अघ दु खे व्यसनैनसो' रित्यनेकार्थ । तान्युपनाथित उपतापयतीति, प्राज्या प्रभूता ॥ १० ॥ अवगमेन ज्ञानप्रकाशेन सूर्य, समप्रविश्वनायक, तार कनक, 'रदरिवततार' मिति वा पाठ । ते च तारा निर्मला मौक्तिकानि नश्चत्राणि वा । यदनेकार्थ 'तारो निर्मलमौक्तिके । मुक्ताशुद्धौ च नादे च नक्षत्रे नेत्रमध्ययो' रित्यादि, सान्द्रा बहला साद्द्री वा । वीतरागादन्यैस्तारियतुमशक्य, अवतरणं नो कृतम् ॥ १८ ॥ नितरामुपशमवन्तं, प्रभातममय, कल्याणहेतुत्वात् तन्मयत्वात् कल्याणमवन, यद्दा विवं मुक्तिपदमेव निशान्त तत्र लीनत्वात् सदन यस्य स तम् । सौम्याकारं, इह अस्मिन् जन्मिन विशा नराणा श्री अन्तर्निकटं गता प्राप्तासती । यदनेकार्थ — 'अन्तर खरूपे निकटे प्रान्ते निश्चयनाशयोः । अवयवे-ऽपी'ति, तत्, पुन प्राम्ब्रमयित्रात्वादवशा, दुरिताना शान्त शमनं यत्र तम्, वशा स्त्री वन्ध्यगवी वा, यदाह—'वशा नार्यां वन्ध्यगव्या हित्तन्या दुहितर्यपी'ति, तस्या अन्त स्करं चपलत्व नि.फलत्व वा तं प्रोज्य ॥ १९ ॥ घारमामस देवदुष्यत्वात् शोभनवासः इत्यत्र योगः, प्रोलसच्छुद्धवास , मन इति 'उपान्वष्यान स्त्रो. स. १२

विहितशिवनिवासः प्रत्तमोहप्रवासः

स मन इह भवासः सुत्रतो मेऽध्यवासः ॥ २०॥

समनमयत बालः शात्रवार् योऽत्रबालः

प्रकृतिरसितबालः स्नस्तरुक्चकवालः ।

जयतु नमिरबालः सोऽधरास्तप्रवालः

स्वमितविजितबालः पुण्यवस्यालवालः ॥ २१ ॥

जितमुद नम नेमे नानिशं नाथ । नेमे । निरुपमशमनेमे । येन तुभ्य विनेमे ।

निकृतिजलिधनेमेः सीरमोहदुमेने

प्रणिद्धति न नेमे तं परा अप्यनेमे ॥ २२ ॥

अहिपतिवृतपार्श्व छिन्नसम्मोहपार्श्व दुरितहरणपार्श्व संनमद्यक्षपार्श्वम् ।

स्वतः ॥ २० ॥ समयामास योल वा यदार्षम्-'पणया पद्धति निवादिस अमिह्ने जिणिम्म भणन'मिति, अपिरिमितत्वात् स्यामकुन्तल, रोगसमूह, अपगतजास्य स्वमिति । न विजितो वालो हीवेरापरपर्यायो येन ॥२१॥ अर्हल्र्भीनायक! निरुपमशमिषु नेमिरिव नेमि सीमाम, अथ चक्रधारार्थस्यैव नेमिशस्स्योपवारात् सीमार्थत्वम्, यद्वा कीदशाय तुभ्यम्, निरुपमशमनेमे इतिमयोऽर्थेऽन्ययम्, यदुक्त वामनालद्वारवृत्तो—नेमेशस्दी निपातेषु त्वया मया इत्येतस्मिन्नर्थे । येनमयेति, माया अम्भोधिमेखलाया पृथिव्या सीराध्यवन्ति, द्वौ नजी प्रकृतार्थो परावेरिणे (१) परतीर्थिका वा परा इति नवभ्यः पूर्वेभ्य बालसङ् अनेमे सपूर्णा ॥ २२ ॥ छद्यस्थावस्थायां घरणेन्द्रेण निजभोगेन वेष्टितपार्थं, छिन्न विश्वन्यामोहस्रयान्मयोऽपायो येन तम्, यदमिधानचिन्तामणिवृत्ति —पार्श्वमन्त्रकृत्वाय इति सन्निधिहितसेवापरदेवानुभावाद्विद्वविधातकृत् पर्यन्तभुव, इह यक्षऋक्षश-स्था विश्वेषणत्वेन विवक्षितत्वात् कर्मधारय । उ इश्वरस्तस्य समीपं, उरीश्वर

अशुभनम उपार्श्व न्यकृतामं सुपार्श्व वृजिनविपिनपार्श्व हे जिना देवपार्श्वम् ॥ २३ ॥ त्रिद्शविहतमानं सप्तह्साङ्गमानं दिलतमदनमानं सद्धुणैर्वर्धमानम् । अनवरतममान क्रोधमत्यस्यमानं जिनवरमसमानं सस्तुवे वर्धमानम् ॥ २४ ॥ जिन । तव गुणकीर्तेविश्वविद्यस्तकीर्ते- विगलदपरकीर्तेर्यद्विरा धर्मकीर्तेः।

इति काव्यकल्पलतावचनात् । तत्समीपे हि तस्य चन्द्रमौलित्वेन तमसामपास्ति-विंदितेव गुणसस्थानलात् पर्श्वसमृहम् ॥२३॥ कन्दर्पदर्प, अनहङ्कारं, अल्पर्थ क्षिप-न्तम् । अश भक्षणे 'उपसर्गादस्यत्यूह्यो ' इत्यात्मनेपदम् , अनन्यसदशम् ॥ २४ ॥ अथ सामान्येन जिनसिद्धाश्व स्तौति, जिनो वृषभादिवीतराग श्रीपुण्डरीकादिसि-द्धो वा । गुणाना कीर्तने । अत्र कीर्तन कीर्त भावकत्रोंर्घन् प्र० तस्मिन् मम गीः ईर्ते प्रसरति । किंभूते <sup>2</sup> सर्वविद्यान् स्तकति प्रतिहन्तीति तस्मिन् । एक स्तक प्रतिघाते इति वचनात् । विगलन्ती हीनगुणलाद् अश्यन्ती अपरेषामन्यदेवाना कीर्तिर्यस्मात्तस्य । यद्वा अपरा प्रकृष्टा विगलन्ती अपकीर्तिर्यस्मात्स तस्य । यदा-स्माद्धातो ममेति गम्यम् । इह गी शब्दस्य व्यञ्जनान्तस्याऽकारान्तता भागुरि-भताज्ज्ञेया । धर्मनृपप्रसादस्य, उक्तं च-'कीतिर्यशसि विस्तारे प्रासादे कर्दमेऽपि च ।' चन्द्रोज्वलयशस शुद्धस्य मिध्यात्वादनालीहस्य धर्मस्य जीवाजीवादिपदा-र्थानामुपनिषदो दानादिमेदस्य वा, एका यथास्थितत्वादद्वितीया कीर्ति कीर्तनं कथन यस्य यस्माद्वा स तस्य, यदवादि 'धर्मो यमोपमापुण्यस्वभावाचारधन्वसः । सत्सक्षेप्रहिलाही न्यायोपनिषदोरपि'। एवविषगुणविशिष्टस्य । हे जिन ! तव गुणान् कीर्तयन् मम गी प्रसरति, तदिति गम्यम् । तत्तस्माद्धेतो स्तव स्त्रति अहं अचिकीतें विस्तारितवान्, अतिशायिनीं । 'कृत पर्याप्तयुगयोविहिते हि सिते फले' इति वचनात्, कृत्ता विनाश्चिता अर्थाच्छोषिता, अनञ्ज कामरस एव कीर्तिः कर्दमो येन, कृतण् सशब्दने, कृतः कीतिंरिति कीर्तादेश , बुरादिभ्यो णिच् प्र॰

सितकरसितकीतें: शुद्धधमेंककीतें:
स्तुतिमहमचिकीतें तां कृतानङ्गकीतें: ॥ २५ ॥
विगिलतृ जिनानां नोमि राजिं जिनानां
सरसिजनयनाना पूर्णचन्द्राननानाम् ।
गजवरगमनानां वारिवाहस्वनानां
ह्तमदमदनाना मुक्तजीवासनानाम् ॥ २६ ॥
अविकलकलताराप्राणनाथां शुतारा
भवजलि धितारा सर्वदाऽ विप्रतारा ।
सुरनरविनताऽऽरा त्वाईती गीर्वतारादनवरतमतारा ज्ञानलक्ष्मीं सतारा ॥ २७ ॥
नयनजितकुरङ्गीं कां मुधारोचिरङ्गीमिह किल महरङ्गीकृत्य चित्तान्तरङ्गी ।
स्मरत हि सुचिर गीर्देवतां यस्तरङ्गीकुरुत इममरङ्गीत्यादिकृत्वन्धुरङ्गी ॥ २८ ॥
(एतत्काव्यत्रयेण सह पठनतश्चतुर्विंशतिजिनाना स्तुतयो भवन्ति ॥)

अद्यतनी आत्मनेपदम् , णिश्रिद्धसुन्य कर्मक्तीरे इ प्र० द्विर्धातु० व्यञ्जनस्य कृडश्चञ् हस्त । अङ्क धातोरादि० णेरिनिटि अवर्णादेरस्ते स्वरे० चान्द्रव्याकरणे णिजन्ता-नामुभयपित्विविधानादात्मनेपदम् ॥ २५ ॥ मुक्ताश्च ते जीवाश्च मु० तेष्वा-सना स्थितिर्येषा ते, यदार्षम्—'जत्थय एगो सिद्धो तत्थ असता भवक्खयित्रमु-क्स्वत्ति' ॥२६॥ अविकला सम्पूर्णा कला यस्य स चाऽसो ताराप्राणनायश्च तद्द-शुक्तारा दीप्रा, तारयतीति अम्बिका, लक्ष्मी रातु ददातु, वेगाद्धतारिवृन्दा मनोझा ॥ २७ ॥ ऋत्रिस्यदितरकवत्समासान्त , मुहुर्वारवारं चित्ताऽन्त अङ्गीकृत्य प्राणी निरन्तरवध्यानसन्तानबहुळजळप्रसरयोगात्तरङ्गा सन्त्यस्य स , गीतिरार्या विशेषः सा आदिर्येषा तानि कुर्वन्ति कवयस्तेषा मध्ये मनोङ्गं कुरुते गी ॥२८॥ इति श्रीजयवृष्यमस्त्यवन्त्ररिः ।

## श्री अथ श्रीऋषभजिनस्तुतिः ।

श्रीनाभेयं योगिध्येयं देहज्योतिःसारक्कं (१)
स्विश्रेयःश्रेयःपद्यागत्यामाद्यत्सारक्कम् (२)।
कॅर्मक्षोणीजन्मश्रेणीश्रेणीध्वंसे सारक्कं (३)
नौम्र्युत्कण्ठाव्याप्तस्वान्तः सोवैस्थामा सारक्कम् (४) ॥१॥
अर्हर्द्वृन्दं कृप्तानन्दं च चर्चेश्वसुःसारक्ष (५)
विश्वासित्यव्याधादित्यच्छायामदेः सारक्कं (६)।
क्षामाक्षेम दक्षेक्षोणीकौमुद्यामुत्सारक्ष (७)
श्रेयोरत्यौः कण्ठास्रेषे स्तोष्ये नन्दत् सारक्कम् (८)॥ २॥
स्तामिर्यध्वान्त ध्वस्तध्वान्त श्रीसिद्धान्त सारक्कं (९)

सान्यव्यान्त व्यसान्यान्त आसम्रान्त सारङ्ग (९) भर्व्याम्भोजेष्वाविर्भृतानन्दाम्भोरुट्सारङ्गम् (१०) ।

#### अवचूरिः।

9 श्रीनाभिराजसुतम्। २ सायुन्यानगम्यम्। ३ शरीरकान्तिस्तया सुवर्णोपमम्। ४ सकलकल्याणसमीचीनमार्गगमनविषये वलवत्सारङ्गमिव सारङ्गं अश्वम्। ५ कर्माण अष्टा तान्येव क्षोणी—पृथिवी जन्तोर्जनमवतो या श्रोणिगृद्धाकारा तद्व्वंसने सारङ्ग-हस्तिनम्। ६ अह उत्कण्टाव्याप्तस्वान्त –हषपूरितमना श्रीनाभेय जिनम्। ७ स्वकीयबलेन सारङ्ग सिंहम्। ८ अह अहंद्दृन्द स्तोष्ये स्तवीमि। कीदशम् १ अहंद्दुन्द-जिनसमृहं १ क्षप्तानन्द-सम्पादितहर्षं रचितप्रमोदम्। ९ देदीप्यमाननयनाभ्या मृगम्। १० सर्वमृषावादपर्वकालीनस्यप्रभामेदने सारङ्गमिव सारङ्ग राहुनुत्यम्। १० क्षीभृतदुरितम्। १२ दक्षा प्रवीणास्त एव क्षोणीकौमुद्य पृथ्वीन्वन्द्रज्योत्क्षास्तासा मुद्द –हर्षास्तेषां सम्पादने सारङ्गमिव सारङ्ग वन्द्रम्। १३ माङ्गल्यरस्याः कल्याणकामिक्रया आलिङ्गने नन्दत् माद्यत्सारङ्गमिव सारङ्गं–कन्दर्पम्। १४ नुवीमि अध्वान्तं–प्रकाशरूपं सिद्धान्तं स्त्रीमि सारङ्ग-सूर्यम्। १५ भव्य-

अक्रीनालीपाथोदालीशत्या दृष्यत्सारकं (११) वैन्दारूणां मीदार्ह्मणां वैश्लोवृक्षे सारक्रम् (१२) ॥ ३ ॥ जैनीध्यक्षं दक्षं यक्षं सुष्टुच्छायासारकं (१३) सौठ्यी वाण्या गीन्मीर्येण ध्वेस्तोद्गर्जत्सारक्रम् (१४) अर्हित्सपद्वाक्योद्गर्जत् पर्जन्याम्भःसारकं (१५) बन्दे त्रीक्षामकीर्डीकासारश्रीसारक्रम् (१६) ॥ ४ ॥ इति श्रीक्षममत्तुति कामकीडाव्या ।

## अथ ऋषभजिनस्तुतिः । स्रग्धराछन्दः ।

आनन्दानम्रकम्प्रतिदशपतिशिरःस्कारकोटीरकोटीप्रेक्कन्माणिक्यमालाशुचिरुचिल्हरीधौतपादारिवन्दम् ।
आद्यं तीर्थाधिराज भुवनभवभृता कर्ममर्भापहार
वन्दे शत्रुज्जयाख्य क्षितिधरकमलाकण्ठश्रद्भारहारम् ॥ १ ॥
माधन्मोहद्विपेन्द्रस्फुटकरटतटीपाटने पाटव ये
विभ्राणाः शौर्यसारा रुचिरतपरुचां भूषणायोचितानाम् ।

कमलेषु प्रकटीभूतप्रमोदजल६हपालीषु सारङ्ग-हसम्। १६ अज्ञानसमृहजलधर-श्रेणीहरणविषये दृप्यत् माद्यत् सारङ्ग-वायुम्। १० अभिवन्दितृणाम्। १८ भय-काष्ठानाम्। १९ पष्ठरवृक्षे सारङ्ग शुकसदशम्। २० अह जैनाधिष्ठायक द्व-प्रवीणं यक्ष शोभनकान्त्या प्रवालसदशम्। २९ स्वकीयया वाचा । २२ गम्भीरत्वेन । २३ निराकृतगर्जायमानमेघसदशम् । २४ जितविस्तारिवचनहृपगर्जारवयुक्तजल-धरजलपाने सारङ्ग चातकम् । २५ लज्जायुतकामकेलितडागलकृपीशोभाकारि सारङ्ग-कमलम् । २६ सर्वगुर्वक्षरमय कामकीडाल्यं १५ वर्णात्मकं छन्द् । सद्धृतानां श्रुचीनां प्रकटनपटवो मौक्तिकानां फलानां तेऽमी कण्ठीरवाभा जगित जिनवरा विश्ववन्द्या जयन्ति ॥२॥ सद्घोधावन्ध्यवीजं सुगतिपथिरथः श्रीसमाकृष्टिविद्या रागद्धेषाहिमकः स्मरद्वद्वशुप्रावृषेण्याऽम्बुवाहः । जीयाज्ञैनागमोऽय निविद्यतमतमःस्तोमितग्मांशुविम्बं द्वीपः संसारसिन्धोक्षिभुवनभवनक्षेयवस्तुप्रदीपः ॥ ३ ॥ यः पूर्वं तन्तुवायः कृतसुकृतलवेर्दूरितः पूरितोऽचैः प्रत्याख्यानप्रभावादपरसृगदशामातिथेय प्रपेदे । सेवाहेवाकिशाली प्रथमजिनपदाम्भोजयोस्तीर्थरक्षा-दक्षः श्रीयक्षराजः स भवतु भवतां विद्यमदी कपर्वी ॥४॥ इति श्रीऋषभजिनस्तुति ।

### श्रीः अथ श्रीवीरजिनस्तुतिः । —<del>→∘←</del> (१)

पिटिष्ठाष्टकर्मिद्विषद्ध्वंसनेन प्रदत्तं त्वदीयं महन्नामधेयम् ।
महावीर इत्यद्भुतं देवराज्ञा कृताज्ञाप्रपच्चेन देवावलीभिः ॥ १ ॥
जिनाली भवाली हताली नरालीनतारा नतारा समारा समारा ।
प्रमोदाप्रमोदा निदानानिदाना विमाना विमाना प्रमाणा प्रमाणा ॥२॥
ततान्तः कृतान्तः कृतान्तः प्रशान्तः प्रकान्तं मितान्तं नतान्तं महान्तम्।
ददातु त्वजातु प्रमादः प्रमादः मुखं नः पुनानः समानां समानाम्॥३॥
अधिष्ठायिका साधु सिद्धायिका वः पुनीतात् स्फुरन्नूपुरद्वन्द्वपादा ।
स्वकीयप्रभुप्रष्ठसेवानुरक्ता विरक्ता भवेभ्यः पत्रज्ञन्मवद्धः ॥ ४ ॥

(२)

त्वया निर्वृतिर्भूषिताऽऽर्या यदानीं तदानीं महाराजराजैः कृतं सत्।
स्फुरद्दीपदीपालिकापर्व वर्य महावीर । स त्वं प्रभो । पालयाऽस्मान् १
जिनश्रेणिका नायिका दायिका वा सुखस्याऽममस्या शमस्या नमस्या ।
ततस्याऽतुलस्याकरस्यादरस्या सशङ्का दिवौका अशोकार्यनाका ।। २ ।।
जिनेशागमः सागमः सङ्गमः स्नाग् प्रसिद्धः प्रसिद्धः सुबद्धः प्रसिद्धः ।
विवुद्धिः समृद्धिः प्रसिद्धिः प्रवृद्धिः क्षतामः सुरामः प्रकामः प्रवामः ३
सहस्रन्छदस्योपिर स्थापितांहिद्धयाऽष्टापदस्येव पीताङ्गवर्णा ।
महाभूपसिद्धार्थसूनुप्रभूतप्रभावा वर रातु सिद्धायिका वः ।। ४ ।।

## अथ गौतमस्वामिस्तुतिः ।

(१)

गौतमान्वयपवित्रगौतमः सप्तहस्ततनुकः स सिद्धये । अस्तु सत्सचतुरस्रसिथतः केवलाय समभूद्विषादकः ॥ १ ॥ तीर्थकृत्तिरिय भवे भवे दुःखकृपनिपतज्ञनान् भवेत् । पालनाय यतनापरायणा कर्मशत्रुसुपुरीकृताऽक्षरा ॥ २ ॥ नैगमादिनयसयुतागमस्तीर्थकृद्वदनभाषणामिमः । अन्यतीर्थिकमतश्चमत्कृतिः शङ्करः सकलजन्मनोऽस्तु वः ॥ ३ ॥ अम्बिकामिधगरिष्ठदेविका विश्वती श्रवणयोः सुकुण्डले । स्तूयमानगुणमण्डली जनैर्विघ्रघातजनकाऽस्तु सन्ततम् ॥ ४ ॥

यदीयं प्रभाते रफ़रजामघेयं गृहीत्वा ययुर्जन्मिनः कोटिसंख्याः । शिवं यान्ति यास्पन्ति कुर्यात् कळानां कळापं कुकमीरिभिद् गौतमो मे १ जगन्नाथपङ्किः सुमुक्तिविमुक्तिः सशक्तिः समुक्तिः सुभक्तिः सुमुक्तिः । प्रकामागता माहतामाविरामा यतीनां ततीनां रतीनां हतीनाम् ॥२॥ गुणैः शुद्धसिद्धान्त सिद्धान्त उर्ध्वान्मकृत् सदाभावतां संमता दीयतां पोषिताम् । दुरत्यन्तकष्टेन शिष्टेन लष्टेन वा स्फरदर्णपूर्णैः सकर्णैः स्नकर्णैः श्रितः ॥ ३ ॥

गलद्भारतीपीनपीयूषतुस्या यदीया रणत्कारकारिकमाञ्जा । महामूल्यसन्नूपुराभ्या नवाभ्या सुखायाऽस्तु देवी सतां जन्मभाजम् ॥

# श्रीः श्रीवर्धमानजिनस्तवनम् ।

श्रीवर्धमान । गुणपुद्भववर्धमान । स्पर्धां करोषि विलसत्तरणिप्रभाभिः । काम समभ्यधिक एव तवप्रतापाद् यःस्थान्मम त्रिजगति प्रसरायमाणः त्वदीय मुखं कौमुदीनाथमित्थ प्रभो । वक्ति शीतद्युते । ते सदृक्षम् । वद्गित प्रबुद्धास्तदेतन्मुधाहं प्रमन्ये यतो निष्कलङ्कत्वयुक्तम् ॥ २ ॥ कलङ्कान्वयस्त्व तु लोके प्रसिद्धो मृगाकारधारित्वतः साधु मन्ये । त्वदीयक्रमद्वनद्वमित्थ कजान्वा वरं भाषते ते सदृक्षं मुधेतत् ॥ ३ ॥ रजोयुक्तमेवाऽह्मस्मिन् रजोभिर्वियुक्तं सद्दारक्तद्वन्तच्छद्स्ते । सुबन्धूकसान्ध्यारुणत्व प्रतीति प्रहास्य करोति त्वदीयोऽरुणत्वात् ४ मदीयं विरक्तस्थरक्तत्वमार्यं दरीदृद्वयतेऽकृत्रिमं भक्तितस्त्वम् । मयेति स्तुतो वर्षमानः स सिद्ध्ये मवेत् प्रोष्ठसन्मोक्षलक्ष्यः प्रकामम्

इति श्रीमहावीरस्तवनम् ॥

### अथ श्रीगौतमस्वामिस्तवनम् ।

गुणपुङ्गव । गौतम । गोतमगौर्गतिभँङ्गगमागतिदुर्गतिवित् ।
त्वयकाऽमिह येन यतित्वमलं त्रिशलातनयान्तिक अन्तकरे ॥ १ ॥
त्रिपदीम्रहणोद्यतसद्धिषणः कृतवीरपदार्थसुनिर्वचनः ।
वचनामृतहर्षितमन्यंगणो गुरुसौल्यभराय भव त्वमिह ॥ २ ॥
यन्नाममन्नस्मरणेन सर्व शशाम विद्युचपलायुषां नः ।
दुःस्वातिग कर्म पुराऽनुभूतं बद्धं निधत्तं भवकोटिभूतम् ॥ ३ ॥
सज्ज्ञानसद्दर्शनसचरित्ररूपं हि रत्नत्रयमत्र पुष्टम् ।
यदेहगेहेऽमिममुद्धभूव ध्वस्तादिकान्त सुरकोटिशस्यम् ॥ ४ ॥
विमलगुणाकर । गौतम । भिक्षालिध ददस्व सकलानाम् ।
साधूनां प्रतिदिवस स्तुतो मयेति प्रकारेण ॥ ५ ॥

इति गौतमस्त्रामिस्तवनम् ॥ वाचकचकवर्तिमहोपाध्यायश्रीधर्मसागरगणिशिष्य प० गुणसागरगणिना कृतम् ॥

# अथ अजारपार्श्वस्तवनम् ।

अजारपार्श्वस्तुतिमार्गमानये, नयेन सेवाविशदेन भाखता।
तथा यथा जन्म निजं महोदयप्रभुत्वपूतं सुखसन्ततिश्रितम् १
सौराष्ट्रदेशागमनश्रमो में, त्वहर्शनाहेव । बभूव सिद्ध्ये।
शीतगुतेः क्षीरसमुद्रसङ्गाद् व्योमावगाहः किल कान्तिवृद्ध्ये॥२॥
शत्रुख्वयः पर्वत एष सिद्धिक्षेत्रं वभूवोत्तमकालजानाम्।
दुःकालजानामपि नाथ! सिद्धिक्षेत्रं त्वमेवास्यतुलप्रभावः॥३॥

श्रीनेमिनाथादिजिनेश्वराणां कल्याणमाळापद्मुज्जयन्तः।
बभूव भूघः सकळाङ्गिनां तु त्वमेव कल्याणनिधिर्विभासि ॥४॥
अजारपार्श्व ! स्तुतिमार्गमित्थं नीतो विनीतेन मयाऽतिमोदात्।
चेतःसरोमङ्गळपद्मसागरं करोतु सेवाकर ! लोकवत्सलः॥ ५॥

इति अजारपार्श्वजिनस्तवनम् ॥

# श्रीसहरवे नमः। अथ चतुर्विशतिजिनस्तोत्रं स्तुतयश्च ।

श्रीजिनर्षभ ' भवन्तमाश्रितो देव ' भव्यनयनाभिनन्दन । भूरिवैभवभरो भवी भवेदेव भव्यनय ' नाभिनन्दन ! ॥ १ ॥ यस्तवाऽन्तरतमश्चयच्छिदे जायतेऽजित ' मतेन राजितः । स्यादवाप्तविजयोऽयमः साऽजाय ' तेजितमते ' नराजितः ॥२॥ भक्तिनुश्रमनसो नमन्ति ये पुण्डरीकवलदेवशम्भव । स श्रयन्तमव मर्मकुम्भिनां पुण्डरीकवल ' देव ' शम्भव ' ॥३॥

#### ॥ अवचूरिः ॥

अथ चतुर्विशतिजिनस्तुतिव्याख्या ॥ श्रीजिनेषु ऋषभ प्रधानः तस्य सम्बोधन हे जिन्धेम!, भव्या मुक्तियोग्या जन्तवस्तेषा नयनाभिनन्दन लोचनप्रीतिद! भवेदेव भवत्येव । भव्या प्रवाना नया न्याया यस्य तत्सम्बोधने हे भव्यन्य! ॥ १ ॥ अजित तत्व मतेन शासनेन य पुमान् राजितो दीप्तिमान् जायते भवति, अयं स पुमान् राजितो नरेन्द्रसङ्कामतोऽवाप्तविजयः प्राप्तविजय स्थात् भवेत् । न विद्यते जाया भार्या यस्य तस्य सम्बोधन हे अजाय!, तेजिता दीप्ता मितिर्थस्य तत्सम्बोधने हे तेजितमतं! ॥ २ ॥ पुण्डरीको दिग्गजिवशेष, बळदेवो बलभदः, शम्भुरीश्वर, एते ये त्वा नमन्ति स त्व श्रयन्तं जनं अव रक्ष, पुण्डरीक सिंहसद्धल पराक्रमो यस्य तत्सम्बोधने हे पुण्डरीकबलः, केषां १ कर्मकुः

दुःखदुःकृततमिस्रस्दने भास्तदाभ । विभवाऽमिनन्दन । । । भक्तिरभ्युद्यिनी तवाऽस्तु मे भास्तदाभविभवाऽभिनन्दन ! ॥ । । । । देवदानवनरेन्द्रकिन्नरेरिश्वतं सुमितनाथ ! ते मतम् । मन्मनोऽविरिहत हितेच्छयाऽरं चित सुमित नाथते मतम् ॥ ५॥ दर्शनेन जनयन् प्रजामितापद्मछां छितभवाहितामयः । । श्रीधराङ्कज । निनेश मे श्रिये पद्मछाञ्छित । भवाहितामयः ॥ ६॥ श्रीसुपार्श्व । विदुपां हिताप्तये देवगौरपरुपामृतायिता । ॥ ॥ सा मुनातु तव कत्मवाविछ देव । गौरपरुषाऽमृतायिता ॥ ७॥ छह्मणाङ्गज । जिनेश । ते सुधाधामगौरवपुषो महोदयम् ॥ ८॥ संश्रितस्य तनुतां मत सता धाम गौरवपुषो महोदयम् ॥ ८॥ ता बभाज जिनराज यो जनोऽनेनस गतममानसं पदम् । ता विषेहि सुविधे । सुभोदयेनेन । सङ्गतममानसपदम् ॥ ९॥

मिमना कर्मगणानाम् ॥ ३ ॥ हे भाखदाम सूर्यसमान , विगतो भवो यस्य तस्य सम्बोधने हे विभव , भाखन्ती दीव्यन्ती आभा शोभा यस्य एवविधो यो विभवो द्रव्य तस्य अभिनन्दन । समृद्धितया ॥४॥ अधित पूजितम् । हे सुमितिनाथ ! ते तव । तिकम् १ शासनम् , अविरहित निरन्तर हितेच्छया हितवाञ्छया, अरमस्यर्थ चित व्याप्तम् , नाथते इच्छति । किभृत मतम् १ मतमभीष्टम् , पुन किभृतम् १ सुमित शोभना मतिर्यत्र यतो वा तत् सुमित ॥ ५॥ प्रजा किभृताम् १ इतो गत आपदेव मस्यो यस्या ता इतापद्मस्याम् । तव किभृत १ छित छिनो भवएवाऽहितो वैरी आमयश्च रोगो येन स छितभवाहितामय । हे पद्मस्याञ्छत ! ये मम श्रिये, भव आहित स्थापितोऽमयोऽमारिर्येन स आहितामय ॥ ६ ॥ देवगौ कामधेनु , बिदुषा किभृतानाम् १ अपगता रुट् रोषो येषां तेषामपरुषा, ऋत सत्य तन्नाऽयिता प्राप्ता गौर्याणी, अपदेषा सकुमारा, अमृतायिताऽमृतवदाचरिता ॥ ७॥ सुधाधा-मेन्दुस्तद्द गौरं वपुर्यस्य तस्य महोदय मोक्ष श्रितस्य तव धाम तेज गौर्यं गुरुत्व तस्य पुष्टतामत शासनम् । महान्तमुद्य तनुताम् ॥८॥ अनेनसं अनघम्, गतं शासम्, अमानसं मनोरहित पद स्थान मोक्षरूप तं नरं छुभोदयेन सङ्गतं

श्रीविद्धासलितं विनिर्मितापद्मयाऽमलमलं भिया चितम्।
देव! शीतल' तव क्रमद्वयं पद्मयामलमलिम याचितम्।।१०॥
खिद्गलाञ्छन' गुणव्रजद्धमारामराजिघनसंवरागमे ।
प्राक्तनेन सुकृतेन ते मनोऽराम राजिघनसंवराऽऽगमे ॥ ११॥
खस्य यस्य हृदि वासमीशिताऽमानसम्मद्वशोऽमनोऽभवः।
वासुपूज्य' जिन' तस्य नाऽश्रुते मानसं मद्वशो मनोभवः॥१२॥
यो भवन्तमभिनौति भावतोऽज्ञानवन्तमवदातविष्रहम्।
त कुरुष्व विमलेश वत्सलज्ञानवन्तमवदातविष्रहम्। १३॥
यो जहाति वचनेन ते मुने' ऽमानवैरचितमानस मद्म्।

सहितम् । हे इन स्वामिन्! अमानसम्पद बहुसम्पद विधेहि ॥ ९ ॥ विनिर्मित आपदा मयो विनाशो येन तस्य सम्बोवनं हे विनिर्मितापद्मय! कमद्वन्द्व किंभू-तम् १ अमल निर्मेक्षम् , पुन किंभृतम् १ अलमखर्थ भिया भयेन चित व्याप्तम् . पद्मयुग्मम् , अलम्भ लब्धम् , मया कर्त्रा, याचितम् प्रार्थितम् ॥ १० ॥ गुणत्रज एव दमा ब्रक्षास्तेषामारामा बनानि तेषा राजि श्रेणिस्तस्या घनो मेघस्तस्य सवरं नीर तस्यागम सङ्गमस्तत्र राजी भ्राजनशील घन प्रभूत सवर आश्र-वनिरोधो यस्य तस्य सम्बोधन हे राजिधनसवर! ते तव आगमे सिद्धान्तेऽराम वयं तत्र चेत इत्यर्थ ॥ ११ ॥ न विग्रन्ते मानोऽभिमान समदो हर्षः वशाः क्षियो यस्य सोऽमानसमदवश अमन कृतवान्, अभव ससाररहितः तस्य मानस मनो मदवशो मनोभवः कामो नाऽश्रते व्याप्रोति ॥ १२ ॥ अज्ञान् मूर्खान् अवन्तं रक्षन्तं, अवदातो विशदो विष्रहो देहो यस्य स तमवदातविष्रहम्, त नरं किंविशिष्टम् ? ज्ञानवन्त प्रबोधवन्तम् । अवदात छिन्नो विग्रह सप्रामो येन तथाभूतं कुरुष्व ॥ १३ ॥ अमान नि सख्य यद्वैरं तेन चितं व्याप्तं मानस मनो यत्र तममानवैरचितमानस, मदं अहङ्कार यस्ते तव वचनेब जहाति व्यजति स पुमान् ध्रुव स्थिरं पदं स्थान विन्दते प्राप्नोति, किंभूतं पदम् । मानवैर्नरे रचित कृत. मानेन प्रजनेन आनन्दो यत्र तत् ॥ १४ ॥

त्वां नमस्वति जिनेश! यः सुधीः कौमुदीशसमया यशोभया। श्रीयते सपित धर्म 'धर्मधी कौ मुदीश! स मयाऽयशोभया।।१५॥ त्वां नतोऽस्मि तमनन्तऋद्भिद् विश्वसेननरराजनन्दनम्। यं सुरद्वमद्पेक्ष्य तुच्छदं विश्वसेन! न रराज नन्दनम्।।१६॥ कुन्थुनाथममिनाथते स्तुते यो जिनं जन निरञ्जनाधिपम्। सुक्तिरच्छति पितं तमीशतायोजिन जननिरञ्जनाधिपम्।।१७॥ ज्ञापयन्नसिस्तत्त्वपद्धतिं कम्पितार परमारमारकः। देहिना ददददम्भसंपदं क पिताऽरपरमारमारकः।। १८॥ नौमि मिष्ठमघवार्धिशोषणे कुम्भसम्भवमुनिं घनागमम्। पुण्यविष्ठिविपिनस्य स्तासने कुम्भसम्भवमुनिं घनागमम्।।

हे धर्मजिनेश! यस्ता नमस्यति स सुधी कौमुदीशसमया चन्द्रसमानया यशोमया यश कान्त्या श्रीयते सेव्यते, पुन कया श्रीयते ? मया लक्ष्म्या । किंभूतया ? अयः शोभनं दैवं कर्म तेन शोभना स्याप्रया (१), को पृथिव्या मुद् आनन्द ईर्लक्ष्मीस्त-योरीश खामी तत्सम्बोधन हे मुदीश !॥ १५॥ यमपेक्ष्य यमाश्रिल सुरहमत् देव-हुमयुत नन्दन नन्दनवनं तुच्छद खल्पप्रद न रराज न ग्रुग्रुमे, हे विश्वसेन । विश्वा संपूर्णा सा लक्ष्मीस्तस्या इन खामी तस्य सम्बोधन हे विश्वसेन!, त त्वा अनन्त-ऋदिदं नतोऽस्मि ॥१६॥ हे जन! य कुन्धुनाथ जिनम्, अभिनाथते वाञ्छति. स्तते स्तौति च । कथभृतम् 2 निर्गतमञ्जन पाप येषा ते निरञ्जना साधवस्ते-षामिथपं स्वामिनम् । मुक्ति सिद्धिस्त पुरुष ईशीतायोजिन स्वामित्वयोगवन्त पति भर्तारमिच्छति. जननिर्जन्म रज्यते लिप्यते आत्माऽनेनेति रञ्जन कर्माऽष्ट्रप्रकारं कर्म आधिर्मानसी पीडा तान् पायति शोषयतीति जननिरन्ननाधिपस्तम् ॥ १७ ॥ हे अरतीर्थंकर! कम्पितं प्रेरित आर अरीणा रागादिरूपाणा समूहो येन तस्य सम्बोधन हे कम्पितार! परो वैरी यो मार. कामस्तस्य मारक प्राणापहारकः । देहिनामङ्गिना अदम्भसम्पदम् क सुख च ददत् त्व पिता भवसि । किंभूत १ अरपरा प्रधाना मा ज्ञानं रमा रूक्ष्मीस्तयोरारक प्रापक । भागमा अनित्या इत्यत्र नयोऽन्ताचमः ॥ १८ ॥ महिम् किंभूतम् अघवार्धिशोषणे पापपयोधिपाने

त्वन्मतास्त्रमधविद्विषच्छिदे तेजयन्ति मुनिसुन्नताऽऽप्त ये।
नित्यसिन्नतमताः क्षितौ ते जयन्ति मुनिसुन्नताप्तये ॥२०॥
संश्रिते जिनमते जगत्पते! सत्तमे विधुतमेह ते नमे!।
चित्तमन्यकुमतं धनैनसासत्तमे विधुतमेहते न मे ॥ २१॥
राज्यऋद्धिमवधूय सिन्निधिश्रीसमुद्रविजयाङ्गजोर्जिताम्।
तेनिवान् शिवरमां सतां श्रिये श्रीसमुद्रविजयाङ्गजोर्जिताम्।।२२॥
पार्श्वदेव! तव मूर्तिमुत्तमः सन्महामहिमधामसिन्नभाम्।
कः श्रयेत न तमश्रयच्छिदे सन्महामहिमधाम सिन्नभाम् ॥२३॥
भक्तितो मतिजुषो भजन्ति यं वर्धमानमहमानमामितम्।। २४॥
जन्तुजाततमसो निशातनं वर्धमानमहमानमामितम्।। २४॥

क्रम्भसम्भवमुनिं अगस्तिऋषिम् । पुन किभूतम् <sup>१</sup> घन प्रभूत आगम सिद्धान्तो यस्य त घनागमम् । पुन किंभूतम् ? कुम्भसम्भवो सुनिर्ज्ञाततत्त्व कुम्भसम्भ-वश्रासौ मुनिश्र कुम्भसम्भवमुनिस्तम् । पुण्यविष्टिविपिनस्य लासने वृद्धौ घना-गम मेघागमम् ॥ १९ ॥ हे मुनिसुवत ! हे आप्त ! ये जना त्वन्मतास्त्र अघवैरि-विच्छेदाय तेजयन्ति, किंभूता 2 मुनीना यतीनां शोभनानि यानि वतानि तेषा-माप्तये प्राप्तये सिश्रतभवन्मता आश्रितभवदीयशासना ॥ २०॥ हे जिन! हे नमे । तव मते सिश्रते सत्तमे प्रधाने विद्युता क्षिप्ता माया लक्ष्म्या ईहा येन तत्सबोधने हे विधुतमेह! ते तव चित्तं मन अन्यक्रमत न ईहते न वाञ्छति । हे विधुतम प्रकृष्टचन्द्र ! कस्मिन् घनैनसाऽसम्भ्रमे घन निबिडं यदेनस पापसमहस्तेद्धेतुरूप यत्तमस्तमिस्तस्मिन् ॥ २१ ॥ राज्यऋदि किंभूताम् १ सन्निधौ श्रीरूक्ष्मी शोभा वा समुद्र स प्रतिष्ठो विजयो यस्यास्ताम्, सन्निधि-श्रीसमुद्रविजयाङ्गजैरूर्जिता सवला गजोर्जिता तेनिवान् ॥ २२ ॥ मूर्ति किभूताम् ? महान् प्रौढो यो महिमा त दधातीति महामहिमधा ताम् , असद् अविद्यमान निभं छद्म यस्यास्तामसिन्नभा, तथा सन् प्रधानो मह पूजा महः तेजो वा यस्यास्ता सन्महाम् । अहिमधामा रविस्तस्य सन्निभां समानाम् ॥ २३ ॥ वर्धमान किंभू-तम ? वर्धमाना महा उत्सवा मान ज्ञानं तद्भपा मा लक्ष्मीस्तयाऽमितमभेयम् रागरोषरहिताऽहितां तितः सर्वदैवतनुताऽमिका हिता।
ईहितानि नमतां हताऽमता सर्वदैव तनुतामिताहिता ॥ २५ ॥
विश्ववितिजनाथसंहतेः सन्नताऽमरसमाऽपराभवा।
संपदो दिशतु वः पदद्वयी सन्नतामरसभा पराऽभवा॥२६॥
श्रीजिनोक्तमततत्त्वपद्धतेर्बोधकप्रवचनं सुरोचितम्।
धुन्वदन्यमतमानतोऽन्वहं बोधकं प्रवचनं सुरोचितम्॥ २७॥
मोहवारिणि गुणौधसिङ्गनीमिङ्गनी धनतमोहराऽजिता।
मारती भवतु भूतयेऽङ्गिनामिङ्गनी धनतमोहराजिता॥२८॥
इत्थं निर्निभभिक्तनुत्रमनसा नृता जिनानां तितरित्यैकान्तिहताप्यवाप्तविततत्रैलोक्यपूजोदया।
ससारे सुविषीवतोऽतिविपमैर्दुःखेस्तदुच्लेदिनी
श्रेयोलक्षिमसखी निषीदतु सदानन्दप्रदा मे हिद् ॥२९॥
इति श्रीचतुर्विशितजिनस्रुतय । श्रीतपागच्लाविराजश्रीसोप्रसुन्दरसूरिशिष्यश्रीजिनसुन्दरस्रिविरचितम्॥

<sup>॥</sup> २४॥ अहंता तित किंभूता <sup>2</sup> सर्वदैवतनुता सकलदेवस्तुताऽमिताऽमाना हिता हितकर्त्रां हतानि क्षिप्तानि अमतानि अनिष्टानि यया सा हतामता, ईहितानि वाञ्छितानि सदैव सदा तनुता विस्तारयतु । इता गता अहिता वैरिणो रागादयो यस्या सा इताहिता ॥ २५ ॥ पदह्रयी किंभूता <sup>2</sup> सन्नता नना अमरसभा देवसमाजो यस्या सा सन्नताऽमरसभा। पुन किंभूता <sup>2</sup> न विद्यते पराभवो यस्या साऽपराभवा, पुन किंभूता <sup>2</sup> सन्ना छिन्ना तामरसानां पद्माना भा कान्तिर्यया सन्नतामरसभा। प्रकृष्टाऽभवा सत्रहिता ॥२६॥ सुराणा देवाना योग्यं, अन्यमत किंभूतम् <sup>2</sup> कप्नाणि अफलानि वचनानि यत्र तत्। सुरोचितमभिप्रेतम् ॥ २७ ॥ इयमिन्निनी। घन निविड तम अघ हरतीति घनतमोहरा श्वेितनि अन्नागमवती, घनतमा प्रचुरा ऊहा वितर्कास्त राजिता घनतमोहराजिता। भारती वाग्देवता भृतये समृद्धये भवतु॥ २८ ॥ इति अवचूरि ॥

#### श्री

## अथ चतुर्विशतिजिनस्तवनं स्तुतयश्च।

स्वामिन् सुपार्श्व! भगवन् । जितकोप ! मानप्रह्वाङ्गिमानसजले कतकोपमान ! ।
स्तोता प्रयाति तव देव । न कोपमानमायः शिव जगति यस्य हि कोपमा न ॥ ७ ॥
प्रौढिं परामधित चिन्महसेनराजजैत्र । त्वया तनुभुवा महसेनराजः ।
कीर्तिस्तवाऽस्तसितधामहसेनराजत्युर्वीतले नतमहामहसेनराज ॥ ८ ॥
कीर्तिप्रतापपरितर्जितपुष्पदन्तं
नम्रेप्सितप्रथनदेवतपुष्पदन्तम् ।

अवचूरिः ।

.... मान पूजा तत्र प्रह्या प्रवणा येऽक्तिनस्तेषा मानसजले तिद्वशुद्धिहेतुत्वेन कतकचूर्णंतुल्य!, यस्य शिवस्य कोपमा कं सुख तस्योपमा साहर्यं जगति नास्ति तत् शिवं मोक्ष तव स्तोता प्रयातीति सम्बन्ध ॥ ७ ॥ चिन्महसा ज्ञानतेजसा इनराजजेत्र सूर्यचन्द्रजेत्र! त्वया तनुभुवा पुत्रेण महसेनराज परा प्रीढिमधित दधार, अस्त क्षिप्त सितधामा चन्द्रो हसश्च हासो वैशयेन यया, यद्वाऽस्त सितधामो इसो हासो यया विजितत्वात् सा तथा। तव कीहशस्य १ नतमहा महान्तः प्रीढा महा उत्सवा सेनाश्चतुरङ्गचम्बो येषा ते महामहसेनास्ते च ते राजश्च नताः प्रणता महामहसेनराजो य तस्य ॥ ८ ॥ चन्द्रसूर्यासुरपादप, हिते एकाऽद्वितीया

श्लोत्रस्यास्य प्रारम्भगता षट्श्लोकाख्रुटिता सन्ति ।
 स्तो. स १३

विज्ञा हितैकमतयो जिन पुष्पदन्तं

मत्त्या स्तुवन्ति कित न स्मितपुष्पदन्तम् ॥ ९ ॥
अस्मान् कृपार्णव मवार्ततमानवेन !
श्रीशीतल ! श्रवलपापतमानवेन ! ।
त्रातं त्वया हि भजतेऽद्भुतमा मवेन
स्तुत्या सतां प्रणतदैवतमानवेन ! ॥ १० ॥
वाचः प्रभो ! तव तमश्लिदि भानवन्ति
श्रेयांस ! विश्वकुमुदे हिमभानवन्ति ।
भाव्यांश्च भावरिपुद्धनज्ञुभानवन्ति
यासां पुरः परवचांसि न भानवन्ति ॥ ११ ॥
श्रीवासुपूज्य ! इतविश्वसमाजनस्य
धर्मोपदेशरसिक्तसभाजनस्य ।
भक्तास्तव त्रिदशक्रुप्तसभाजनस्य ।

मतिर्येषा ते तथा ॥ ९ ॥ भवेन ससारेण ऋततमान् अन्यार्थ पीडितानस्मानव रक्ष, प्रवल्पापमेव तमा रात्रिस्तस्या नवेन नवस्यं! हि यस्मात् लया त्रातं रक्षितं अद्भुतमाऽद्भुतलक्ष्मीर्भजने । कीहशी १ सतामुत्तमाना नवेन स्तवेन स्तुत्या स्तोतु योग्या पुण्यानुवन्धिनीत्यर्थ ॥ ९० ॥ तम पाप तदेव तमोऽन्धकारस्तस्य छिद छेदे भानवन्ति भानुरिवाचरन्ति । हिमभानुश्चन्द्रस्तद्भवादन्ति, भावरिपवो रागाद्यास्तर्द्धन छिन्नं ग्रुमं येषा तान् भव्यान् अवन्ति रक्षन्ति । यासा वाचां पुर परवचासि परतीर्थिकवचनानि भानं शोभा तद्भन्ति न भवन्ति, असबद्धार्थन्या निःश्रीकाण्येव स्युरित्यर्थ ॥ १९ ॥ ऋत विश्वस्य विश्वेषा वा सभाजनं श्रीतिर्यस्य, त्रिदशैं कृमं विहितं सभाजन सेवन यस्य तस्य । सिद्धान्ति सिद्धिं मान्ति । योगिजनमानसाना भाजनस्याऽऽधारस्य तेषा लदेकळीनलात् ॥ १२ ॥

त्वत्कीर्तयो विमल्रतीर्थपतेऽज यन्ति । यञ्चन्द्रमण्डलक्षोऽप्यपतेजयन्ति । ये ताः स्तवैरमिनवैर्निह तेजयन्ति हुर्मेधसः शुभगतिं किम्रु ते जयन्ति ? ॥ १३ ॥ निस्तुल्यकेवलरमाकमल्कोपमान ! स्वामिन्नन्तः ! गतपङ्कमलोप मान ! । यस्ते तनोति सविवेकमलोपमान- मस्य श्रियः सुरपतेः कमलोपमा न ॥ १४ ॥ मुत्त्यर्थमुद्यतमतिर्जनकामदाय भक्ता ननाम भवभक्षन कामदाय । तुभ्यं प्रजा त्रिजगतीजनकाऽऽमदाय श्रीधर्मनाथ ! जिनराज न का मदाय ॥ १५ ॥ यैस्ते क्रमाब्जमसुमद्भिरमानि शान्ते ! तेषां पदे क्रतिभिराप्तिरमानिशान्ते ।

अपतेजसो निस्तेजस कुर्वन्तीति णिचि अपतेजयन्ति शैपयन्ति, हे अज्ञ अजन्म । यन्ति गच्छन्ति ॥ १३ ॥ निस्तुत्यकेवलरमाया निरुपमकेवलझान-लक्ष्म्याः फमलमुपमान यस्य । हे अलोप अविनाश ! ते तव मान पूजां सिविकं निदानरहितया यस्तनोति । कीदशाः सन्त ? गत पष्ट्र पापं मलक्ष यस्मात्स तथा बहिरन्त शुचिरित्यर्थ । अस्य पुरुषस्य श्रिय समृद्धे सुरपते कमला उपमा व स्यात् ॥ १४ ॥ जनकामान् ददातीति जनकामदस्तस्मै । कामं यति छिनत्तिश्चें कामदस्तस्मै । हे त्रिजगतीजनक ! अमदाय मदरहिताय तुभ्यं का प्रजा न वन्नाम । अपितु सर्वाऽपि । आमा रोगास्तान् दाति छनातीत्यामदस्तस्मै ॥ १५ ॥ अपूजि, तेषां अधुमता शान्ते पदे परमपदे आप्तिः प्राप्ति इतिनिरमानि ॥ अभी कृतिनः । महनं पूजाम् । रमाया विशान्ते गृहे । तत्र कमान्वे । निम्नान्ते अभी कृतिनः । महनं पूजाम् । रमाया विशान्ते गृहे । तत्र कमान्वे । निम्नान्ते

तस्मादमीमहनमीश्वरमानिशान्ते
तन्वन्ति तत्र सुकृतैः परमा निशान्ते ॥ १६ ॥
नन्नान्निर्नितंतुरापरमागमेन
नानाभवक्षमभरोपरमागमेन ।
निन्ये सुखं त्रिभुवनं परमागमेन
श्रीकुन्थुनाथ मवतापरमागमेन ॥ १७ ॥
ये दृष्टिगोचरमहोपरमादरेण
नीता दुरन्तदुरितोपरमादरेण ।
आसाद्य ते त्रिदशभूपरमा दरेण
धाम श्रयन्ति रहितं परमादरेण ॥ १८ ॥
मिल्लप्रभो ! जनमनोम्बरवा स्तवेन
पादौ द्यतां मम शिवे वरवास्तवेन ।
यं त्वां स्तुवन्ति जगदीश्वर वास्तवेन
स्वःस्तामिनः सरसपीवरवास्तवेन ॥ १९ ॥

प्रभाते ॥ १६ ॥ नम्नाङ्गना निर्मिता दुरपाया दुर्लभाया रमाया आगम समागमो येन तेन । नानाभवक्रमभरस्य उपरमे व्यपरमेऽगमो दृक्षन्तेन । लया परमागमेन परमेण सिद्धान्तेन कृत्वा त्रिभुवन पर सुख निन्ये । परमागमेन कीहरोन श्वास-मन्तात् गमा सहशपाठा यस्मित्तेनाऽऽगमेन ॥ १७ ॥ अरेण अरतीर्थंकरेण, ते त्रिद्धाभूपरमा आसाद्य दरेण भयेन रिहत धाम परमपद श्रयन्ति । दरेण कीहरोन पर प्रकृष्टो माद । मदी हर्षग्वेपनयोरिति । मदन मादो ग्वेपन तं राति ददाति इति परमादरस्तेन, यद्वाऽरेण । कीहरोन परेषा यो मादो हर्षस्तं राति ददातीति यस्तेन ॥ १८ ॥ जनमनास्येवाऽम्बराणि वल्लाणि तेषा विद्युद्धिहेतुत्वाद् वारिव वाः पानीयम् । श्विवे मोक्षे वरं प्रधान वास्तु निवासभूर्यस्य तस्य सम्बोधन वर्वाः । ते तब पादौ मम एन पाप द्यता छिन्ताम् । उत्तरार्धे यच्छब्दोपा-दानात् पूर्वार्धे तस्येति भवेत्यस्य विशेषण क्षेयम् । उत्तरार्धे रपष्टम् ॥ १९ ॥

ये भाषितं श्रुतिषु ते परमानयन्ति ते सुव्रतेश! कुमतोपरमानयन्ति । ये त्वां त्रिछोकहिततत्पर मानयन्ति । ते निर्शुतिं किमु गुणैः परमा न यन्ति ॥ २०॥

चित्तं नमें ! त्विय जगजनकान्तिकाय-कामेन येन कनकोज्वलकान्ति काय!।

तस्मै श्रियः शुभदशाजनकान्तिकाय रज्यन्ति कीर्तिविजिता मृतकान्तिकाय ॥ २१ ॥

नेमे । भवानसितकीर्तिभृताऽम्बुराशि-नेमे भवानवरतं शिवसम्पदे मे ।

नेमे भवानणुनगच्छिद मुक्तिकामै-र्नमे भवानमरदानवमानवैर्ये ॥ २२ ॥

स्वामिस्तवोद्यतमदं भवता नवाय येन प्रमोद्सुभगीभवता नवाय ।

पर प्रकृष्ट अन्यवचनेभ्योऽतिशायित्वात् । कुमतेभ्य उपरमा निवृत्तयस्तान् अयन्ति गच्छन्ति प्रामुवन्तीत्वर्थं । मानयन्ति पूजयन्ति । न यन्ति न गच्छन्ति ॥२०॥ कं सुख तस्यायो लाभस्त कामयते इत्यणि काय कामस्तेन कामेन न येन स्विय चित्तं आन्ति अज्ञबन्धेनाऽबन्धि कृतमिति भाव । शुभदशाया जनकं सपादकमर्थात् परेषा अन्तिकं समीप यस्य तस्मै रज्यन्ति रागं बभन्ति ॥ २९॥ भवः शम्भु-स्तद्वदनसिता न सिताऽसिता नाऽसिताऽसिता विशदा या कीर्तिस्तया मृता पूरिताऽम्बुराश्चिनेमि पृथिवी येन तत्सम्बोधनम् । भव एवाऽनणुर्महान् यो नगस्तहस्तस्य छिदिच्छेदे नेमे ! नेमिश्वक्रधारा । नेमे नमस्कृत ॥ २२॥ येन नवाय नव्याय नवाय स्तवाय उद्यतमिति योगः । तस्य भवतानवाय संसारतम्तवाय भवता भक्ता भक्ता सम्बं

श्रीपार्श तस्य भगवन् भवता नवायनिर्मुक्तभाव्यमिन्दं भवतानवाय ॥ २३ ॥
श्रीवर्धमान नतमानसशोध यन्ति
स्तैरं यशांसि भुवनं तव शोधयन्ति ।
बुद्धा चकोरनिकराः शतशो धयन्ति
चन्द्रशुतामपरदेवयशोधयन्ति ॥ २४ ॥
वाचस्तवेश ! भुवनानि सभाजयन्ति
विद्योन्मदिष्णुपरवादिसभा जयन्ति ।
यैः संयमं सुमतिभिश्च सभाज ! यन्ति
ते सिद्धिमाशु जिनराजसभा जयन्ति ॥ २५ ॥
यः सर्वकल्मषमछोपरमोद्केन
दृष्टो जिनोध भवता परमोद्केन ।
तेनाऽऽप्यते सुखभरः परमोद्केन ॥ २६ ॥

भिनतन्यम् । हे नवायनिर्मुक्त । अवायो ज्ञान नाऽवासीऽनवायोऽज्ञान तेन निर्मुक्त रहित ! ॥ २३ ॥ नताना मानसानि शोधयन्तील्यणि नतमानसशोध-स्तत्स्वोधनम् । स्वैर यन्ति प्रसर्गन्त भुवन, शोधयन्ति विमलयन्ति । अपरदेव-यशो धयन्ति अध कुर्वन्ति । एतानि सर्वाणि शतानि च यशासि चकोरनिकरा-धन्द्रश्चताबुद्धा धयन्ति पिबन्तीति सबन्य ॥ २४ ॥ सभाजयन्ति प्रीणयन्ति, सुमतिमि प्रयोज्यकर्तृमि सयम सभाजयन्ति सेवयन्ति । सह भया दीप्त्या यः स सभस्तस्य सम्बोधन । हे अज अजन्म । यन्ति गच्छन्ति ॥ २५ ॥ सर्वकल्मष-मेव मलस्तस्मेपरम उदकमिवोदक तेन, पर प्रकृष्टो मोदो हर्ष , कंच सुख च यस्म वेन परमोहकेन । धर्महमे दकेन जलेन । परेषा मोदकेनाहाइकेनाऽन्द्रतगुणै-

मोहार्दितः सकलभावविभासमानं प्राप्तं सतां नतवितीर्णशुभासमानम् । लब्धाजिनागममहानयभासमानं त्वामद्य दुस्तमतमोहिमभासमानम् ॥ २७॥

या भाति नोः सकल्कास्त्रसरस्वती व क्रीडां तनोति जिनवकसरस्वतीव। विश्वं पुनाति च सुपर्वसरस्वतीव-देयादियं सुखशतानि सरस्वती वः॥ २८॥

इयसापर**देवसुन्दरमहः**श्रीणां विलासालया राकानिर्मलसोमसुन्दरयशःशुक्रीकृताशाचयाः ।

नूताः श्रीऋषभादिवीरचरिमाः सार्वाश्चतुर्विशति-स्तन्यासुर्मम मुक्तिलम्भनचणां चारित्रलक्ष्मी पराम्॥२९॥

इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तवनं स्तुतयश्च पं॰ चारित्ररत्नगणिकृता ॥

इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तुतीनामवच्रिः ॥ पं॰ चारित्रस्त्रगणिकृता ॥

कृत्वा ॥ २६ ॥ सकलभावान् विभासयन्तीति सकलभावविभास तत्मम्बोधनम्, सतामुत्तमाना मान पूजा प्राप्तम् । नतेभ्यो वितीर्णानि शुभानि येन तत्सम्बोधनम् । असमान अतुत्यम् । दुस्तमानि अतिशयेन दुष्टानि यानि तमासि तेषामिह्मनभास स्यम् । मोहादिंतोऽहमय ला लब्बा प्राप्य आन अजीवं जीवितवानित्यर्थ-॥२०॥ सर्वशाक्षसमुद्दे या नौरिव भाति । जिनवक्षसरस्य अतीव कीडा तनोति । सुपर्वसरस्वती गङ्गा तद्वद्विश्व पुनातीति योग ॥ २८ ॥ इति अवचूरि ॥

# श्रीमद्विजयानन्दस्रीन्द्रक्रमकमलाभ्यां नमः। अथ चतुर्विशतिजिनस्तुतयः।

यत्राखिळश्रीः श्रितपादपद्मयुगा दिदेव स्मरता नवेन ।
सिद्धिर्मयाप्या जिन ! तं भवन्तं युगादिदेव ! स्मरतानवेन ॥ १ ॥
समुद्भवो येन समूळदाहं देहे सदा भाविजयाङ्गजस्य ।
शिवं दिशन्तामजितस्य तस्य देहे सदाभा विजयाङ्गजस्य ॥ २ ॥
वेतस्यजार्ति स्मरणैकतानंकस्याणरूच्या भव शम्भवस्य ।
सं च प्रभो ! मामनुकम्पयाऽऽशु कस्याणरूच्याभ वशं भवस्य ॥३॥
श्रीसंवरक्ष्मापसुतस्य भव्यश्रीमा जनानामभिनन्दनस्य ॥ ४ ॥
भक्तिप्रभावेन भवन्ति सुक्तिश्रीभाजनानामभिनन्दनस्य ॥ ४ ॥

#### अवचूरिः ।

यः पावनो इंस इवोत्ततंस नालीककान्तं वरमङ्गलाङ्गम् । त सिद्धिवध्वाः सुमतिं नमामो नाऽलीककान्तं वरमङ्गलाङ्गम् ॥५॥

त्वं येन मङ्गल्यरमालयेन पद्मप्रभाव दितवाननेन । हमे लोकै: सकलं सुतीर्थ पद्मप्रभाऽवन्दि तवाऽऽननेन ॥ ६॥

धन्यः स मान्यो जिन<sup>1</sup> कस्य न स्थात् पृथ्वीप्रतिष्ठात्मज ! यस्तवेन । स्वभारतीं सारवर्ती बभार पृथ्वीप्रतिष्ठात्मजयस्तवेन <sup>1</sup> ॥ ७ ॥

माहातम्येन जनाना मुक्तिश्रीभा भवन्तीति सटह्न । जिनविशेषमाह-भव्यानि कल्याणानि तेषा श्री , यद्वा भव्या मुक्तिगमनयोग्या जन्तवस्तेषा श्री सपत भन्यत्वरूपा तस्या भाजनाना पात्राणा अभि० हर्षस्य ॥ ४ ॥ यो जिन पावन पवित्र सन् इस इव सुकुमारत्वादियुक्तत्वात् कमलमनोहर । वर • सर्वलक्षण युक्तलात् वरमङ्गलादेव्यङ्गमुक्त० विभूषयामास त ग्रुमति । सिद्धिवप्वा नाली-ककान्तमननाचितलात् नाऽसत्यमुत्तरितम् । वरो वाञ्छितवितरण मङ्गलानि च तेषामङ्ग कारणमभ्यपायमित्यर्थ ॥ ५ ॥ हे पद्मप्रभ ! येनाऽऽननेन मुखेन त्व पद्मप्रभावं पद्ममहिमानं दितवान् छिन्नवान् । किंभूतेन ? "मङ्गल्यो रुचिरे खच्छे" इति वचनात् रुचिररमाप्रासादेन अनेन तवाननेन दृष्टेन लोकै सर्व स्थावर-जङ्गमात्मक शोभनतीर्थमवन्दि । वदद्सुल्यभिवादनयोरिति धातो स्तुत प्रणत च । इह 'यस्य च भावेन भावलक्षणिम'त्यनेन सप्तमीप्राप्ताविप ततीया हेत्विवक्ष-णाददुष्टैव । यद्वा सप्तम्येवाऽत्र व्याख्येया । तथाहि-येनाऽनेनाऽर्थात् खवदनेन त्व पद्मप्रभा वदितवान् । यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धात्तस्मिस्तवानने दृष्टे सति ननाऽ-वन्दि । अपितु वन्दितमेवेति ॥६॥ हे जिन ! स धन्यो धर्मधनार्हे कस्य मान्यो न स्यात् <sup>२</sup> अपित् सर्वस्यापि स्यादित्यर्थे । किभूत<sup> २</sup> पृथ्व्या प्रतिष्ठा गौरवं स्थितिर्वा यस्य स तथा। आत्मन समुत्थो जयः आत्मजय पृथ्वीप्रतिष्ठ आत्मजयो यस्य स तथा । व्यत्यये छुग्वेति विसर्गलोप । यो निजवाणी फलवतीं स्तवेन बभार धा-रयामास कृतवानित्यर्थ-, सारशब्दोऽत्र फलवाची, हे पृथ्वीप्रतिष्ठराजात्मज! अनेन प्रसिद्धविशेषणेन सुपार्श्व इति शेषं लभ्यते । तव भवतः । हे इन खामिन्!॥णा यहेहशोभाविजिता गुणेन चन्द्रप्रभा भासु रराज केन!।
जीया नत! श्रीजिनचन्द्र! स त्वं चन्द्रप्रभाभासुरराजकेन॥ ८॥
भाव्यं यदाक्राविमुखेन खेळन्मुदा रमायामयशोधनेन।
तेन त्वया श्रीसुविधे सुखी स्थामुदारमायामयशोधनेन॥ ९॥
येनापि देहशुतिङम्बरेण निष्कोपमा नन्दनशीतलस्य।
तस्योज्ज्वल क स्तवनेन वृत्त निष्कोपमानन्द न शीतलस्य॥ १०॥
श्रेयांस! यस्ते नमने समोद मनोरमाभोगतमस्ततान।
लब्धोदयं चुम्बति सद्वुणाली मनोरमा भोग तमस्तता न॥ ११॥

चन्द्रप्रभा यहेहनिष्कलङ्ककान्त्या सकलङ्कत्वाद्विजिता, केन? नैर्मत्यगुणेन, भासु गुगु-में? न केनापीलर्थ । हे चन्द्रप्रभ! स त्वं जीया हे नत. केन? आसमन्तात् शरीरा-भरणभासुरनृपतिसम्हेन । यदुक्त "राजा तु पार्थिवे निशाकरे प्रभौ शक्ते" इति, तेन । यद्वा आभाप्रधाना सरा आभासरास्तेषा राजकेन ॥८॥ यदाज्ञापराङ्मखेन नरेण सासारिकसुखरमाया विलसन्ती चित्तत्रीतिर्यस्य तेन खेलन्मुदा भाव्यमव-इय भयते । कीदशेन<sup>2</sup> न विद्यन्ते यशोधनानि यस्य तेन तथा । अथवा यशो माहा-त्म्यादिमेदात् पिडुधम् । यदुक्तमुणादिवृत्तौ ''यशो माहात्म्य सत्व श्री ज्ञानं प्रतापः कीर्तिश्वेति" ततस्तदेव धनमस्य स तथा, तद्भावादयशोवन तेन त्वयाऽह सुखी भवेयम् । कीदशेन <sup>१</sup> उदारमायैव महाक्षेशहेतुत्वादामयस्त शोधयत्यपनयति स उदार॰ तेन ॥ ९ ॥ येन देहरुच्याऽम्बरेण सुवर्णतुलाऽपि प्राप्ता तस्य शीतलस्य मेरप्रथममेखलास्थित नन्दन वनम्, प्रशमपात्रत्वात्तद्वत्। श्रीतलस्याऽपगतता-पस्य । क पुमान्, स्तोत्रेण वृत्त चरित्रम् । कीदशम् / निष्कोप प्रभोर्नन्दनशीलत्वा-द्रपगतरोषदोषतापम् । अदुबन्धने इति वचनात् आनन्द बबन्ध न नैव 2 अपि तु सर्व कोऽपि ॥ १० ॥ यस्तव नमने मनो ननाम विस्तारयामास, किभूत <sup>2</sup> रामा लक्ष्मी: तस्या भोग पालनं रक्षण, ततो न विद्युते प्रकृष्टरमाभोगो यस्य सोऽरमा-भोगतम . यद्वा सम्बोधनम् । "रम कान्तौ रक्ताशोके मन्मथे च, रमा श्रिया" मिति वचनात । रम कामसास्याभोग स्मरण स एव तमो विवेकछोचनाच्छादकत्वात् । तमिस्र न विद्यते तद्यस्य स तथा तस्यामन्त्रणम् । त सद्भुणावली चुम्बस्याश्रयति । मनोहस । हे अभोग त्यक्तवैषयिकसुख ! अस्तता धनस्वजनादिहीनता नाऽऽश्रय-

यस्ते विधत्ते पद्पद्यासेवां सदारूणश्रीप्रम ! वासुपूज्य ! ।
भवार्तिगर्तासु विभित्ते नाऽऽत्थां स दारूणश्रीप्रभवासु पूज्य ! ॥१२॥
भव्यं सदा यस्य नमस्यताऽसुमता पदावर्जितवैभवेन ।
द्याः सुविद्या विमलेश ! स त्वमतापदा वर्जित वै भवेन ॥१३॥
मणीमिवाऽनन्त ! विलोक्य वृत्तोदारं भवन्तं जिनमीश्वरं च ॥
श्रयेत कः काचिमवागुणत्वादारं भवन्तं जिनमीश्वरं च ॥
श्रथेत कः काचिमवागुणत्वादारं भवन्तं जिनमीश्वरं च ॥ १४ ॥
अकारि कण्ठे गुणरत्नमाला धर्मस्य वर्यायतिना यकेन ।
लक्ष्मीः सदानन्दसुखाय तेन धर्मस्य वर्यायतिना यकेन ॥
१५ ॥
यस्ते यशः स्तौति नतामरेन्द्रमहीन ! शान्ते ! घनसारतारम् ।
स्वयंवरा तं वरयत्यपापमहीनशान्ते !ऽघन सारताऽरम् ॥ १६ ॥

तीत्यर्थ ॥११॥ य पुमान् तव पदपद्मसेवा कुरुते इति सबन्ध । अरुणस्तर्णि-स्तत्सारिथर्वा तस्य या श्री प्रातस्त्यशोभा तद्वत्त्रभा यस्य तस्यामञ्जूणम् । नाऽऽस्थां वित्तस्थैर्यं न करोति. कास्र <sup>2</sup> इह भवशब्देनोपचारेण भवस्थवैषयिकस्खराशिस्त-स्मार्तयो लालसत्नात् चिन्ताविशेषास्ता एव दु खहेतुत्नात् गर्ता तासु । किभूतासु ? द्रारुणश्रीप्रभव कामी यासु ता तथा तासु । हे प्रजामहनीयेति ॥ १२ ॥ यस्य तव पादौ नमस्यताऽसुमता प्राणिना भाव्यम् , कीहशा 2 उपार्जितचक्यादिश्री-केण, हे ईश! स त्व दद्या प्रयच्छे सुविद्या मतिज्ञान।दिरूपा । किंभूता १ अता-पदा न दु खदा , भवेन वर्जितेत्यामन्त्रणम् । वै पादपूरणे ॥ १३ ॥ वरित्रस्फारं त्वामवलोक्य मणिमिव। मणिरपि वृत्ताकारो द्यतिभिश्च स्फारः स्यात्। जिन कृपणं, ईश्वर रुद्रम् । गुणाभावात् काचसम क श्रयति ॥ १४ ॥ अकारि० यकेन पंसा धर्मजिनस्य प्रशमादिगुणरत्नमाला कण्ठे स्तोतव्यतया चके। किभूतेन 2 वर्योत्तर-कालेन तेन धर्मस्य पित्रभृतस्य च लक्ष्मी वर्या वरणीया, किभूतेन गुणस्तवनार्थ तीर्थकृत् गणधरादिपद्त्वात् यतिनायकेन मुनिराजेन । अन्योऽपि गुणवद्गनमालाय-लङ्कतशरीर सलक्षणिक्रया त्रियते ॥ १५ ॥ य पुमान् घनसार दक्षिणावर्तपारदो वा तद्वत्तारमुळ्वलं यश स्ताति, हे नतदेवेन्द्र महीन्द्र! एतेन प्रभोसीर्थकृषकित्वे प्रादुर्भाविते । त घनसारता वरतीति सम्बन्धः । अपापं पापः

जनस्य दृष्टे त्विय यत्र नाशं समक्षमापालनता परेनः ।
नतागते स त्वमपास्य कुन्थो । ऽसमक्षमापालन तापरेनः ॥१७॥
येनाऽर जहा त्विय विश्वभाना विलासमालन्वनदे नतेन ।
श्रेयस्तरूणां परमापि स श्रीविलासमालं वनदेन तेन ॥ १८ ॥
विश्वत्रयीसौरभकारिकीर्तिमल्ले । नमलेखपराजितेन । १९ ॥
मक्तेन भाव्य त्विय धूतमोहसल्लेन मल्ले ।ऽखपराजितेन ॥ १९ ॥
यस्ते वचः सुन्नत । सप्रपेदे महामुने । शासितमोहराज । ।
कर्माष्टक विष्टपनिर्मितोद्यन्महाऽमुने शासितमोहराऽज । ॥ २० ॥
त्वद्भक्तिभाजा कुमतानि येन न मेनिरे ना भवतो यदस्य ।
समीर स स्यान् किमुपेक्षणीयो नमे । निरेना भवतोऽयदस्य ॥२१॥

रहितम्, अहीनाऽनिन्दा सपूर्ण वा शान्तिरशिवोपशम क्षान्तिर्मुक्तिर्वा यस्पात् यस्य यस्मिन् वा तस्याऽऽमन्त्रणम् । धन वहुलम् नवनिधानाद्यात्मकम् सारं द्रव्यम् तस्य मा लक्ष्मी , यद्वा हेऽघन अशरीर! सारताऽनुरक्ताऽरं शीघ्रम् । तमन्यस्य विशेषणमाह-अरत निवृत्त आर अरिवृन्द यस्य स आरतारस्तम् ॥१६॥ जनस्य एन पाप नाशमापत् प्रापिति सम्बन्ध । सर्वे च ते क्षमापालाश्व भूपा. शमिनश्च तैर्नत प्राप्तचिकतीर्थकरपदत्वात् हे असमक्षमापालक! ससारे गमना-गमने स्य निराकुरु ॥ १७ ॥ हे अरजिन । येन त्वयि विश्वभाना नतेन नम्रेण जहीं जातम् । किभूते <sup>१</sup> इला पृथ्वी तस्या सदुपदेशयष्टिदानादन्यायनिर्वाणाच सम्यगालम्बन ददातीति स तथा तस्मिन्, तेन श्रेयस्तरूणा वनदेन जलदेन पद साम्राज्यादि आपि प्राप्तम् , सह श्रीविलासस्य मालया श्रेण्या वर्तते यत् तत् तथा ॥ १८ ॥ विश्वत्रय्या सौरभकारिणी कीर्तिरेव मही विचिक्ति यस तस्या-मन्त्रणम् । हे नमहेवेन्द्रराजित! हे इन हे खामिन्! हे महिजिन! त्विय भक्तेन पुसा इन्द्रियपराजितेन न भाव्यम् । किभूते १ धृतो निर्भर्तितो मोहमहो येन स तथा तस्मिन् ॥ १९ ॥ हे मुनिसुवत । यस्तव वच प्रपन्नवान् कर्माष्टकममुना हे इंश! आसि क्षिप्तम् । विष्टपे निर्मिता उद्यन्महा येन तस्यामन्त्रणम् । दुर्भिक्षडमर्-विद्रावणप्रवणत्वाद्भगवतः । हे मिथ्यालादितमोहर! न ज्ञायते दग्धवीजत्वात अवक्षेत्रे इत्यनस्तस्यामन्त्रणम् ॥ २०॥ येन त्वद्धक्तिभाजा ऋत्सितशासनानि न

नेमे ! यया सा रजसेषि सेने न यादवानां परमोदकः श्रीः ।
तमो मयानां मतिरस्तु तेऽस्तानया द्वानां परमोदकश्रीः ॥ २२ ॥
झानोदये प्राप्य सुरासुरेभ्यः समुन्नतिं कामदमेन येन ।
मुक्तिः श्रिता पार्श्व ! विवेहि स त्वं समुन्नतिं कामद ! मे नयेन २३
मोहादतीतस्य तवेश ! वीर ! सुधीर ! सीभाग्यमुद्प्रमायात् ।
मुक्त्यन्न नालोभन । यः स्तुते स्म सुधीरसौ भाग्यमुद्प्रमायात् ॥२॥।
प्रासाद भो वः शिवसद्यपद्यपरागपूरा जितकाममायाः ।
वृद्धिं जिना यान्तु नितान्तकान्तापरागपूराजितका ममायाः ॥२५॥

मेनिरे नाऽमन्यत स ना पुमान् भवतस्तवाऽयंदस्य ग्रुभदैवफलदातु कि उपेक्षणीय स्यादिप तु न स्यादेव । भववारिदस्य समीर वायो ! अज हे निमजिन ! पुमानू किंभूतः निर्गतमेन <sup>१</sup> पापं यस्मात् स तथा ॥ २१ ॥ यथा तव मत्या हे नेमि-जिन! सा जगत्त्रसिद्धा परमोदकश्री परा प्रकृष्टाऽतएव सा चाऽसौ श्रीश्र सा० तथा । रजःकणायाऽपि न मेने न गणिता । केषा सत्का य यादवानाम् । सा तव मतिरस्तानया क्षिप्तदुर्नया, तमोमयाना मिथ्यालादिजनिताना सुकृतवनदाह-कलात दवानलाना शमनायेति गम्यते, परमोदकश्रीरस्त भवत तत्र परमोदक-स्येव श्री शोभा यस्या सा तथा । यद्वा परमजलसपत् ॥२२॥ हे पार्श्व! येन त्वया ज्ञानोदये उपलक्षणाच्यवनजन्मादिसमयेऽपि सुरासुरे÷य , आद्यन्तप्रहणे मध्यस्थ÷ स्यापि प्रहणमिति न्यायानमध्यलोकस्थव्यन्तरनरज्योतिष्केभ्योऽपि समुन्नति सहर्षन-तिम् न तु बलात्कारजा प्राप्य मुक्तिः श्रिता, किभूतेन र कामदमनेन सत्त्वं समूह , कामद वाञ्छितप्रद! नयेन न्यायेन संसारिकसमृत्यत्तिर्विरसावसानत्वात . समेकीभावेनोन्नति मुक्तिस्थिति इपा विधेहि कुरुष्य ॥ २३ ॥ मोहात् उद्यमा-यात्, अतीतस्यातिकान्तस्य न हे वीर हे सुधीर! य सौभाग्य स्तुतेस्म तुष्टुवे "से च वर्तमाने" त्यनेनाऽतीतेऽपि वर्तमाना । असा सुधी । भाग्यं च मुद्ध-तयोरमं परमकोटिमायात् प्राप्तवानिति ॥ २४ ॥ हे जिना ! वो युष्माक प्रसादतो ममाऽऽया ज्ञानादिरूपा लाभा वृद्धिं यान्तिवति । सम्बोधनान्याह-शिवसदौव पर्य

यस्ते ननामं श्रुत मोहरेणुप्रभञ्जनस्य प्रभवेहितस्य । सदा प्रसादं तमसो गभिस्तप्रमं जनस्य प्रभवेहि तस्य ॥ २६ ॥ यस्तावकं भावयति प्रभाव पद्मासनास्ये ! श्रुतदेवि ! तारम् । भयादसौ मोहमयात् स्विमन्दुपद्मासनास्ये श्रुतदेऽविताऽरम् ॥२७॥

॥ इति चतुर्विंशतिजिनस्तुतय ॥

## चतुर्विश्वतिजिनस्तुतयः ।

जयश्रीनेतारं प्रथमजिनपं नोनुवति ये मुदा मामान्यन्ते त्रिदशवृषभैस्तेऽपि हरिवत् ।

अर्थात् सिताम्मोज तस्मिन् परागपूरा इव । टादनेकार्थ । पराग सदने रेणौ गिरौ" इलादि । तथा निता॰ नितान्तकान्ता चाऽसावपरागा निरुपलेपत्वादर-जस्का । यद्वाऽन्तर्धातुस्कलपमाश्रित्याऽपगतरागा सा, वपुश्च शरीरं तथा राजिता एव राजितका ॥ २५ ॥ हे श्रुत श्रीजिनागम! यस्ते तव मोहरेणुवातस्य ननामाक्मीविवक्षायां षष्ठी । हे प्रभव उत्पत्तिस्थान! ईहितस्य वाञ्छिर्थस्य, तस्य जनस्य । प्रसादमेहि आगच्छ । हे प्रभो स्वामिन् ! न तमसोऽज्ञानस्य गमस्ति-प्रमेव प्रभा यस्य तत्त्रथा ॥ २६ ॥ हे श्रुतदेवि हे पद्मपीठकृतस्थितिके! यस्त्व-रीयं श्रुतदानप्रभाव ध्यायित, तार वस्तु स्वरूपाविमीवकलात् दीप्रम् । असौ अज्ञानादिभवात् भयात् स्वमात्मान अविता रक्षिता, अर शीप्रम् । हे इन्दुछक्ष्मीति-रस्कारिमुखे! तथा हे श्रुतदायिके! ॥ २० ॥

॥ इति श्रीचतुर्विशतिजिनस्तुत्यवचूरि ॥

#### अवचूरि

अयल्ड्सिसामिनं, पूत स्ववने पू॰ व॰ अन्तेति यह्लुवन्तेन नोनवीति नोनौति नोनुविति ॥ ५७ मानि पूजायाम्, मान्॰ व॰ अन्ते क्य॰ य यह्लुप्तं॰ प्रपे प्रीयन्ते ये वृषभजिननेत्रामृतरसेः
प्रपेप्रीयन्ते ते युवितिभरहो विष्णुवित्वत् ॥ १ ॥
यज्ञन्मैकविधौ चतुर्विधसुरैमींमुद्यते मेरवच्छक्रैर्दिव्यविभूषणैर्जगित यो बोभूष्यते स्वाङ्गवत् ।
जेजीयादिजतः समेन्द्रमिहतः सर्वान् रिपून् सर्वतः
श्रीहस्यङ्कजिनः प्रशीर्णवृजिनः सिद्धौ प्रपोपोष्टु नः ॥ २ ॥
स्तोतुं यः सपनीपनीति नवनैः श्रीसभवं श्रीभवं
माहात्म्यात् स पनीपदीति जिन ते पार भवाम्भोनिषेः ।
रोदस्योरपनेनयीति दुरितध्वान्तानि मार्तण्डवन्मोक्षस्योपरि जेययीतु स धियं वो वाजिलक्ष्मा जिनः ॥३॥
द्वेधारीनभिदादयीति निजकांस्त्वन्नामशस्त्रेक्षिधा
धूपाद्यानभिदादयीति यगुरून् यो धूपसारादिवत् ।
पूजायै परिदादयीति पुरतस्ते भोग्यभोगांश्च यः
स ब्रह्मोपरि दादयीतु खलु तान् श्रीसांवरेयः सुस्तैः ॥४॥

मामान्यन्ते २१ इन्द्रवत् प्र० प्० प्रीग्ऋ तृप्तिकान्तो प्री० कान्तिरिमलाषः प्र० प्० घीं० य० अन्ते यङ्ख्वन्ते प्रेप्रयीति प्रेप्रेति, क्य॰ य, पेप्रीयन्ते ६२ वसुदेवतत् ॥ १ ॥ मृदि हर्षे, मृद् यङ्ख्व॰ ये व० ते २१ भूष अल्हारे, भूष् क्य॰ भवते यङ्ख् १९ जिक्रि अमिभवे, जि यङ्ख्व॰ आशी क्यात् जेजीयात् १० पुष्व पुष्टो, पुष् यङ्ख्व॰ प० तुव् पोपोष्ट ४५ ॥ २ ॥ पर्दिव् गतौ ज्ञाने च, प्र० पद् यङ्ख्व॰ व० तिव् अटार्थे जानाति ४९ ससारसमुदस्य पारं गच्छिति स॰ यावापृथिन्यो दु खान्धकाराणि, अपपू० णींग् णप् णेणीं॰ यङ्ख्व॰ व० तिव् परि व० ॥ ३ ॥ उपरि ••• बुद्धिं हिंट् गतिवृद्ध्यो-, हि॰ प० तुव् यङ्ख्व॰ जेजयीतु जेजेतु ५२ ष्ट बाह्यान्तरानमि॰ पू० दिव दान॰ गतिदानेषु, वय्० व० तिव् यङ्ख्व॰ दन्दयीति दादयीति २२ ॥ ४॥

सर्वे मोमुषतीश मेऽच रिपवो जात्याद्यलक्ष्मी प्रभौ प्राग् विज्ञापयितुं जगाम पदयोः को चोऽहृद्मभात् किछ । यस्य प्रोपुषतीह मामतिशयाश्चित्प्राप्तिसम्पत्तिभिः स श्रीमानभिद्न्द्यीत सुमतिः शैवं पदं मेघभूः ॥ ५ ॥ योग्यस्ते दिमसीसारीति यभिधां पद्मप्रभो स्वे मनः पद्मान्ते ऽमिसरीसरीति पदवीं शैवी समश्रेयसीम । सौसीमेय मरीमरीति महता कृत्यैः स्म ते भेकवत प्राणी सैष दरीधरीतु कमलां सौरीं विभोवैंभवान् ॥ ६ ॥ यो यः श्रीजिन । दन्दयीति मदनं ते दर्शनाच्छम्भव-च्छकत्वे स सद्नद्यीतु विभवात्मीतादिवत्तैर्वनैः । विन्नौघान् भुवि दन्द्यीषि भविना यस्त्व फणासै विछद्न श्रीपृथ्वीभव दन्दरीत भवतस्स श्रीसपार्श्वेशवः ॥ ७ ॥ पराः शाशंस्यन्ते सुरसुरगणैस्ते गुणकणाः पराः शाशस्यन्ते द्विविधरिपवस्तैस्तव बलान । वनीस्कन्दीत्यक्तं विविधतपसा यो विरजमा वनीस्कन्दीत्वन्दुभ्वज जिनपते । सोऽक्ष्यपदम् ॥ ८ ॥

मुष्य स्तेये, मुष्० व० तिव् यद्छ० ६५ लिय प्रभो सित । पू० पुष्य पुष्टो, पुष् व० तिव् यदछ० ६५ दिय दानगतिहिंमादानेषु, दय० पं० तुव् यद्व छ० २२ ॥ ५॥ अभिस्मृ चिन्तायाम्, स्मृ० व० तिव् यदछ० १९ अभिस्मृ गतौ, स० व० तिव् यद्द प्राणत्यागे, मृ० व० तिव् यद्व छ० १९ मृत् प्राणत्यागे, मृ० व० तिव् यद्व छ० १५ भृग् धरणे, वृ० व० तिव् यद्व २ २३ सुरसम्बन्धिनी लक्ष्मी ॥ ६॥ दिय दानादि० दय्, व० तिव्० यद्व छ० २२ ॥ ७॥ शंस् स्तुतौ चाद्धिसायाम्, परा पू० शस्० व० अन्ते यद्छ० क्य० य ॥ १४॥ स्कन्द गतिविशोषणयो, स्कन्द ० व० तिव्० यद्व ० १५, द्वितीये मोक्षे

वरीवृद्धन्ते येर्नुतिकृति तवाप्रे नरगजैवरीवृद्धन्ते ते हरिहरिरसैर्टीपशिखवत् ।
परीप्रीयन्ते येः सुचरणगुणास्ते शिवसुखैः
परीप्रीयन्ते श्रीसुविधिजिनपः सोऽस्तु शिवदः ॥ ९ ॥
प्रणेनिन्द्यन्ते येः खलु तव पुरः स्वा अधभराः
प्रणानन्द्यन्ते ते सुरवरसुखैर्निर्वृतिपुषैः ।
वितन्तन्यन्ते येः सुनवनवनै()शक्तवगुणाः
प्रसेषिध्यन्ते ते जिनवद्चले शीतलपदे ॥ १० ॥
श्रीश्रेयांस जिनेन्द्रचन्द्रविभवः शेश्रीयते येर्मुदा
श्रेयोऽन्तन्तकला दरिध्रति हि ते निश्रेयसस्सम्भवाः ।
यां ते पञ्चपदी सरिस्म्रति तु ते शैवीं रमां यान्ति ते
स श्रीविष्णुभवो विदाददतु नस्ते सम्पदामास्पदम् ॥ ११॥
सम्मामान्य सुभैः प्रणोनुवति ये श्रीवासुपूज्यं जिन
रोहिण्यादियवत् प्रवाभजति ते श्रेवाः श्रियोऽर्चावलात् ।

गच्छतु स जन ॥ ८॥ बृहु शब्दे चाद् बृद्धौ, बृह् यह्छु० क्य० य० व० अन्ते १५ स्तुतिकृतो नरगज चकेन्द्रै हवैं दीपशिखवत् राज्यबृद्धोति । धृंक् पालनपूरणयो , ए० व० अन्ते यह० छ० क्य० य० ४१ यैर्नरेश्वारित्र-गुणास्ते शिवसुखे पूर्यन्ते ॥ ९॥ णिदु कुत्सायाम् , प्र० प्रणिद्द-यहछ० क्य० य० व० अन्ते पापभरार्थैनिंग्दान्ते १५ वट्णद् समुद्धौ, नन्द् प्र० पू० क्य० य० यट्छ० १५ वि० पू० तन्त्री विस्तारे, यहछ० १६ विध गल्याम् , प्र० विध् यह्छ० क्य० य० व० अन्ते गच्छन्तीति मोक्षे पदे १५ ॥ १०॥ श्रिग् सेवायाम् , श्रि० यह्छ० क्य० य० ते २३ कस्त्राणाऽन-नतकला धृग् धारणे, धृ० व० अन्ति, यहछ० , नि निश्चितम् । पञ्चावस्थाम् स्मृ चिन्तायाम् , स्मृ० व० अन्ति यहछ० १९ ज्ञाने हुदाग्क् दाने, दा० प० तुव् ४१॥ ११॥ समान प्जायाम् — , भन्नो सेवायाम् , भज्ञ यह् स्तो स. १४

पर्जन्या इव दाददस्यतिरसैर्धान्यानि सर्वाणि ते

मार्तण्डा इव विश्वभन्यक्रमलान् बोबोधयन्त्यन्बहम् ॥१२॥

ये नैर्भन्थ्यपद् सरीमृपति ते जैनेन्द्रशुद्धन्नतैः

स्वर्ग सेषिधतीश् । पुण्यविभवैस्त्वप्राग्भवा मर्त्यवत् ।

देवेन्द्रैः कृतवर्भपुत्र नवनैर्वावन्यते यिष्ठधा

स श्रेयो विमलो ददातु विमलो गुक्तैः श्रियो नोऽनिशम्॥१३॥

तातस्रीति तपोबहुप्रहरणेद्वैधामितारातिकान्

स श्रीविष्णुकुमारविन्छवपदं जागेति ते ध्यानतः ।

स श्रीविष्णुकुमारविच्छवपद जागीते ते ध्यानतः । यो वानन्तवदाद्धाति सुमनः पूजां विभो मिहव-

झालम्भीति सुवैभवं स समयादल्पादनन्तेशितः ॥ १४॥ त्वन्नामाविरत वरिश्रति मनःपद्मेषु ये पद्मव-

त्तेषां कीर्तिमुकेसरैश्च सुरभीचक्रेऽब्जविद्वष्टपम् । ये छालम्भति मूर्तये सुमहन श्रीसुत्रतेयोत्सुमैः

श्रकादाश्च सदैव मामहति ताँस्तान् धर्मनाथोऽवतात् ॥१५॥

लु० व० अन्ति, २५ दियि दानगतिहिमादानेषु, दय्० व० अन्ति यटलु० २२ बुधि मनिव् जाने, बुध् यटलु० णिग् ५०॥ १२॥ साधुल्यदम् सप्तु गतौ, सप्० यद् लु० १५ षिव् गलाम् । षिव् यद् लु० १५ षातकी-खण्डे विदेहभरताहे विजये महापुरीनगर्या प्रजासेनो नृप सर्वगुरो पार्श्वे दीक्षा लात्वा सहस्रारकत्पे देव २ वदु स्तुत्यभिवादनयो स्तुतिग्रंणप्रशसा, अभिवादन पादयो प्रणिपात । वद् क्य० य० यटलु० २० स्तवनैर्मनोवाक्षाये । दुदाग्क् दाने, दा० प० तुव्० ह० व० ४२ अस्माकम् ॥ १३॥ तक्षौ तन्नु-करणे, तक्ष् यह्लु० १९ यो नर इति ज्ञेयम् । गाड् गता, गा० यह्लु० १९ द्वागक् धारणे, चाहाने । धाइ पू० हवे० ४२ विष्णुवत् जिनस्य भिल्लवत् । "अड्विहि पत्तनईहि जल्लतो इन छुड हत्य" इति । (१) दुलभिष् प्राप्तो, लभ् यह्लु० २९ हे अनन्त! हे ईिशत ! ॥ १४॥ दुम्ग्क् पोषणे। चाद्

दुष्टानिष्टभरानिहाजरिहरीद्यः सौवजन्मक्षणे हित्वा चाक्रिकसम्पदोऽप्यजरिगहींदिद्धसंविषयः।

निःश्रेयःसुलमाश्रियो वरिवृतीद्यश्चाचिरेयः प्रभुः स श्रीशान्तिजिनस्तुतः परिपरीत्वष्टार्थकान् शाश्वतान् १६

यैः श्वेतातपवारणोरुचमरैर्मामन्यते यः प्रभुभेन्याः पापरतीशिताः पदमहो आरामशोभादिवत् ।
ये वा मोमुदति प्रवीक्ष्य भगवंस्ते तीर्थकृद्धैभवान्
स श्रीकुन्थुविभुनेतामरविभुर्मामातु सौवाः श्रियः ॥ १७॥

त्बद्धानासिलतायुधेः शमशितैर्योऽजङ्गनीद्विद्विषो निष्पाप मुनिमार्गक त्वमिव वा योऽजङ्गनीत्सद्यमैः।

द्वेधारातिगणोऽपि येन भवता नानाथ्यते लक्ष्या नन्दावर्तसुलाञ्छनोऽक्षरघनो नानातु नोऽरो जिनः ॥१८॥

वारणे । स॰ यहलु॰ अन्ति ४२ । वातकीखण्डप्राच्यविदेहे ऐरावताख्ये विजये पद्मरथनामा राजा चित्रसज्ञार्यन्तिके वतमादाय पुष्पोत्तरविमाने सुर इति सण्डह्व । सुरभी पू॰ कृ॰ डुकृग् करणे, कृ॰ असुरभी सुरभीचके २३ डुक्रमिष् प्राप्तो, लभ॰ यह्लु॰ व॰ अन्ति २१ अई मह पूजायाम्, मह यह्॰ लु॰ व॰ ति १९ धमेनाथोऽवतात् १५ हुग्ट् हरणे, ह॰ यह् लु॰ २३ महीं श् उपादाने, मह यहलु॰ अद्य॰ तिव्॰ यह इत्यत्र लुप्ततिब्निर्देशात्र वीर्घ ६२ वीप् ज्ञाने, हे,(१) वृतु इ वर्तने, वृत् यह्लु॰ अविर ११ वृवर्त वती, वृत्ताम्, वृतुः वृती, वृत्तम्, वृत्त, २७ पृक् पालनपूरणयो, पृ॰ प॰ तुव् यह्लु॰ ४१ अभीष्टान् । पृश पालनपूरणयो, पृ॰ यह्लु॰ अन्ति ६४ मुदि हर्षे, मुद् यह्-लु॰ १५ मोक्षलक्षणा ॥ १७ ॥ हनक् हिसागत्यो, हन्॰ यह्लु॰ ह्य॰ दिव्॰ अ॰ अजह्व ६ त्, नीत्, प्रताम्, वृत्, त ३७ नावृह् उपतापेश्वर्ययो, नाथ् यह्लु॰ क्येति सिद्धम्, २०

येऽतात्रासिषुराशु भाविभविका याज्ञां शिरश्छेखरां
ते ढोढोकतु तान् प्रतीन्द्रनिकरास्त्विन्मित्रवत् खःश्रियः।
श्रीमङ्कीजिनपाद्पद्मयुगली यैरच्यंते यस्य ते
स श्रीकुम्भभवो भवोद्धिरजोमीभ्योऽिप पापेतु नः ॥१९॥
कर्मैंथांसि निदन्दहीति जिन । ते जापामिना दाववत्
सेन्द्रादीनिप जाहसीति विभवैर्विधिष्णुमी रामवत्।
यस्यांहिद्वितयी मुदं सुमनसां छालेति सीतेन्द्रवत्
स श्रीमान्मुनिसुत्रतो जनिततेनों जोगुणीत्वार्तितः॥ २०॥
ये शाशङ्कति धर्मतत्त्वकृतये शैवर्द्धये ते विभो !
प्रालोलोकति तेऽिक्षनो हि नरकात् सप्तापि चार्वाकवत्।
ये शाशसति य नाम नवनवेः स्तोत्रैः सुरेन्द्रादिवत्
ते शाशंसतु किनु नो अतिशयाः सर्वेऽिप तेषा रिपृन् ॥२१॥
द्यक्षेषु प्रभुता शिरोवहनता मे बोभवीदिक्षणावर्ताख्याऽिप वरीवरीति विभवाच्छिद्धोऽिप वाभक्ति ताम्।

तीर्थकरोऽरोऽस्पाकम्, मोक्ष एव धन यस्य ॥ १८ ॥ दें है त्रेड् पालने, त्रे यड-छु० अय सिवियमिनम्येति इट् सोऽन्तश्च अतात्रासीत्, सिष्टाम्, सिष्ठः, सी, २० ढोक्ट् त्रोक्ट् टीक्ट लघुट् गतो, ढोक्, यट्छ० व० अन्ति, २० पाक् रक्षणे, पा० यडछ० प० तुव् ३३ अस्पाकम् ॥१९॥ दह भस्पीकरणे, नि० प० दह् यड्छ० १९ हसे इसने, हस् यड्छ० १९ लाक् आदाने, ला० यड्छ० ३३ अस्पाकम् गुपौ रक्षणे, गुप यडछ० १६ पीडात ॥ २०॥ रक्ट् शकट् शङ्कायाम् । शक् यद्छ० २० प्राट पू० लोक्ट् दर्शने, लोक् यडछ० ॥ २१॥ शस् स्तुतौ, चादिसायाम्, शस् यडछ० १९ ते त्रिजगतीप्रसि-द्धाऽतिशयाः हिंसन्तु द्विष इति सम्बन्ध २१। द्वीन्द्रियायेषु नाथता भू। सत्ता-याम्, भू यड्छ० ८ वृतुड् वर्तने, वृत् यङ्छ० २७ ता भुवनविख्याता

यस्यां किं किछ याचितुं तव पुरः शङ्क्षित्रयः शाश्वतीः
स श्रीनेमिजिनः प्रणम्रभुवनस्तात्रेतु तात्रेतु नः ॥ २२ ॥
मृतिं यायजतीश ! ते सुमनसां भङ्गयेव ये सिच्छ्रये
नून यायजतीह राज्यविभवेदेंपाठवत् तेऽिङ्गनः ।
ये वा जाजपतीद्धमन्त्रमणिवत्ते यस्य नामान्यहो
पापूर्याच्छिविनो गुणांश्च सकछान् श्रीपार्श्वनाथः स नः २३
मृतिं मामदित स्म वीक्ष्य जिन । ते देवाधिदेव । प्रमावत्याद्या इव ये परीप्रति हि तान् देवर्द्धयः सिद्धयः ।
येनाजायि हरिर्वछादिह महावीरो वरीवर्त्यसौ
यं सिहोऽङ्कमिषात्रासंहमभजत् श्रीवर्धमानः श्रिये ॥ २४॥
एवं ये वृपभादयो जिनचतुर्विशाः प्रवावन्दिताः
स्वर्भीसागरसुरिराजपनिता रत्नत्रयीनन्दिताः ।

भजी सेवायाम्, भज् यह्छ० सुखविज्ञानाऽनन्तलक्षणा देइ त्रेड् पालने, त्रे यह्छ० षण्मु चा० द्विलम् १९ अस्माकम् ॥ २२ ॥ यजी देवपूजायाम्, सग० यज् यट्छ० व० अन्ति, हर्षश्रियं त्रिष्वप्यथेषु पृथग् ह्नेय. जप मानमेव, जप् यट्छ० व अन्ति, दीप्रमणिवत् नामानि ते तव पृश् पालन-पूरणयो पृ० यह्छ० स० यात् ६४ अस्माकम् सिद्धिवतो गुणान् ॥ २३ ॥ मदेव् हर्षे, मद् यह्छवन्त० व० अन्ति, अन्तो न् लोप हृष्ट्वा हे सर्वेज्ञ! तव देवतानामिवदेव! श्रीवर्धमान! प्रभावत्याद्या राज्ञाद्या इव, येन भवता जिज्ञं अमिभवे, जि० अद्य० दिव्। प्र० अड् घा० अड् हरि सिंह वृत्ड् वर्तने, वृत् यड्छ० यह् तु० ईत् रि रोरी राग० व० ति० त्रिभुवनप्रत्यक्ष, भजी सेवायाम्, भज् अद्यत० दिव्, स जगत्प्रसिद्ध स्तुविति प्राह्मम् ॥ २४ ॥ प्र पृ० वद इ स्तुत्यमिवादनयोः, वद् यङ्छ० क० प्र० श्रीसमुद्रा ये स्रयः स्प्रां राजानश्रन्द्रास्तै. पनि स्तुतो, कप्र० ज्ञानदित्रयीनन्दिता भुवनत्रयविख्याताः

ते देदीपतु सार्वनिर्वृतिसुखैः सर्वायसवित्श्रियः श्रीमन्तो जिनमण्डनाः शिवपुरः पोपूरत्चैः श्रियः ॥२५॥

इति चतुर्विशतिजिनस्तवनं नमस्काराश्च ।

प्रागैरावतभारतैकजनुषोऽसास्त्रायिषुर्वासवैः

स्वर्णाद्रौ न्वपरीपरुश्चिजगतीदीनैः स्वसावत्सरैः।

लब्ध्वा ज्ञानमजङ्गमुः शिवपुरीयेऽनन्तसौख्या मुनीन् श्रीसङ्घानमिपप्रतुः स्वविभवेः पुण्योद्भवैस्ते जिनाः ॥ २६॥

या मध्येसदस जिनेश्चिपदिकादीपी स्म राराज्यते भास्यन्ते स्म ततोऽपि पूर्वसमयोदीपा गणीन्द्रैः परैः। देदीपीति ततोऽपि भासितजगत्मिद्धान्तदीपोऽर्कव-द्विश्वान्धकरण तमोऽप्यपहरन् भूयात् स सङ्घः श्रिये॥२७॥

सङ्घो यः परिपर्ति या प्रमहितु सम्यक्त्ववैशारदा ध्यातु वा दरिदर्ति हत्सरसिजे श्रीतीर्थकृच्छारदाम् ।

दीपैव् दीप्ती, दीप्, यह्छबन्त० व० अन्ति पृरंव् आप्यायने पू० यह्छबन्त० - प अन्त० अन्तु नो लोप अतिशयेन किया० ज्ञानयशोमहत्त्वाद्या ॥ २५ ॥ ... ... . दशक्षेत्रेषु अद्वितीयजन्मान । ष्णाक शौचे, यहन्त० याक० वत्० इन्द्रं , मेरी पुनर्यं, पृक् पालनपूरणयो पृ० यह्छबन्त० अद्य० अन् प्राप्य केवलम्, अम गम्त् गता, गम० ह्य० अन् यटलबन्त० इव, शिवनगरी अभि पू० पृक् पालनपूरणयो , पृ० प० अन्तु, यह्छबन्त० पूर्ववत् समव-सरणादिसपत्ति ॥ २६ ॥ मध्ये समवस्ति, तीर्यक्वरें "उपन्नए वा विगमे वा धुवे वा" इति त्रिपदिकादीपिका राज्य दुआजि दीप्ती, राज् यह्छ० वये अश् य० व० ते० । भासि दीप्ती, भास् व० अन्ते, वय० श० य० चतुर्दश-पूर्वदिसमयोदीपा. गणशद्भि प्रकृष्टे , दीपैव् दीप्ती, दीप्० यह्छ० व०

रक्षाये परिपर्त्वसी जिनमतं तं श्रीणकष्टारकं विश्वेष्टैः परिपर्तु सा भगवती श्रीसङ्कभट्टारकम् ॥ २८॥

एभिक्रिमि. कान्येश्वतुर्विशतिजिनाना सुतयो भवन्ति । (सवत् १५२७ वर्षे का. व ६)

श्रीः।

#### स्तुतयः।

सकलभद्दारकसमाराचीराचीहृदयेश्वरभद्दारक श्रीश्रीश्री ५ श्रीश्री विजयानन्दस्रीश्वरगुरुभ्यो नमः ।

श्रीआदिदेवस्तुतिः ॥ १ ॥



श्रीनाभिसूनो वस सिद्धिपुर्यां निःशेषशर्माषिलपूरितायाम् । दुष्टाष्टकर्मावनिसृद्धिनाशसुधाशनाधीश्वरसिद्धिदाता ॥ १ ॥ समस्ततीर्थप्रभवः प्रकृष्टं प्रभावयुक्ता ददता सता शम् । सुखप्रभावाधितशीतपादाः समर्त्यशकालिनिषेव्यमाणाः ॥ २ ॥ राद्धान्त एष प्रकरोतु सिद्धिं क्षीणाष्टकर्माननपद्मजातः । निर्देशतस्तीर्थकृतां गणेशाः सूत्रं यदीयं रचयाम्बसूबुः ॥ ३ ॥

तिव । इशू प्रेक्षणे, इश् यटलुबन्त० व० तिव्० अडागमे येजेति 🗱 पृक् पालने, दे किये पूर्ववत् ॥ २८ ॥

इति श्रीचतुर्विशतिस्तुत्ववचूरि ॥

चक्रेश्वरी सा मम मङ्गलालीमहर्निश मह्नु सुरी तनोतु । सूरीश्वरानन्दगुरोर्गणे या समीहित राति सुहंसवाणी ॥ ४ ॥

इति श्रीऋषभदेवस्तुति ॥ १ ॥

### अथ श्रीअजितजिनस्तुतिः ॥ २ ॥

नमाम्यहं श्रीविजयाङ्गजातं समीहितोत्सर्जनपारिजातम् । उन्निद्रहेमाम्बुजचारकान्ति सौवाननश्रीजितशुश्रकान्तिम् ॥१॥ तमाप्तसङ्घातमह वहामि श्रीखण्डकादमीरजपुष्पमुख्येः । प्रचण्डमार्तण्डविमानकान्ति यद्धर्मचक्र गगने चचाछ ॥ २ ॥ श्रीद्वादशाङ्गीत्रिदशापगा या सर्वज्ञगौरीजनके प्रशस्ता । मुखादजशोणात् प्रससार विश्वे निःसृत्य सा कर्ममछ जहातु॥३॥ श्रीरोहिणी सा विद्धातु भद्र शरीररोचिर्जितरोहिणीशा । सद्रोहिणीनन्दनगौरकीर्तिः सरोहिणी सर्वतमोभरेषु ॥ ४ ॥ इति श्रीअजितजिनस्तृति ॥ २ ॥

# अथ श्रीशम्भवजिनस्तुतिः ॥ ३ ॥

आविष्टुमः शम्भवतीर्थराजं नमन्नरामर्त्यसुराधिराजम् । जितारिसन्ताननमोनभोग सम्प्राप्तकैवल्यवकोपभोगम् ॥ १ ॥ जिनोत्तमान्ते समतं समप्रा रक्षन्तु ससारभयान्मनुष्यान् । यद्दर्शनात् कल्कगणाः प्रणाश प्रयान्ति मेघादिव वेणुवाराः ॥२॥ श्रीवीतरागागमवीचिमालिपुत्रीहृदीशाप्रज एष निसम् । अज्ञानभूमीधरमाशु सप्तनयस्फुरद्वअधरो निहन्तु ॥ ३ ॥ हर्षप्रकर्षं मम मानसीयं दद्याद् सुरी राजमरालयाना । वज्रं करे वारिजनेत्रयुग्मा विशुह्रतागात्रहृचिर्दधाना ॥ ४ ॥ इति शम्भवजिनस्तति ॥ ३ ॥

अथाऽभिनन्दनजिनस्तुतिः॥ ४ ॥

वन्देऽभिनन्दनजिन जनरञ्जन त श्रीसवरान्वयसुरालयवज्रपाणिम् । सावद्ययोगविरत रततोयवाह-प्रोजासनोद्धतसम रणमाप्तसातम् ॥ १ ॥ भव्या जिनेश्वरगण श्रयत प्रकामं यूयं क्षमारसपय सरिदीशचन्द्रम् । श्रेयस्कर सुकृतिना नतकन्धराणां यं देवताधिपतयः प्रणमन्ति शश्वत् ॥ २ ॥ सम्यग्दशां जिनवरागमसत्कुमारो हर्षं चिनोतु सुतरा प्रियवाक्यसारः। रम्यस्वरः सुगतिद्रशनदायिदेहः स्फूर्जद्वणावलियुतो जगति प्रतिष्टः ॥ ३ ॥ वजाडूशी सकलशर्मविधायिनी सा पुसा सुखं प्रवितनोतुतरां मृगाक्षी। याऽनेकपं श्रितवती द्धती कराभ्यां दम्भोलिमङ्करामलं च मरालमासम् ॥ ४ ॥ इलमिनन्दनजिनस्तुतिः ॥ ४ ॥

## अथ श्रीसुमतिजिनस्तुतिः ॥ ५ ॥

सुमते सुमतेऽसुमतां सुतरां सुगतित्रद । मेघमहीशसुत । तव दर्शनमत्र मनोक्षमपाकुरुताद्वृरित चिरकालभवम् ॥ १ ॥ विततान यदीयजनुःसुमहं शिखरे तपनीयगिरेः प्रमदात् । शतयक्षतितित्तपनीयघटैस्तमह प्रणमामि जिनेशगणम् ॥ २ ॥ भगवन्नवताद् भवतो वचनं भवतो भवतो भवभीतिहरम् । कुमतोत्कटहस्तिमृगेन्द्रसमं दुरितन्नतिक्षयसामभवम् ॥ ३ ॥ समबाम्बुद्देहरुचिभयतो मनुजान् वत कालि सदा सद्या । अवनीधरभृद्वया सहिता सहिता महिताऽमल्दन्तति ॥ ४ ॥

इति सुमतिजिनस्तुति ॥ ५ ॥

## अथ पद्मप्रभजिनस्तुतिः ॥ ६ ॥

पद्मप्रभः प्रतिदिनं प्रद्रातु पद्मां
प्रौढप्रमाद्पवनाशनगत्रगारिः ।
श्रीमद्धरिक्षितिपतेः कुरुमेरुकल्पो
रक्ताङ्कभूघनरुची रुचिरप्रभावः ॥ १ ॥
संसारनीरनिधिपीतसरिद्धृदीशास्तीर्थङ्कराः शुभभरं मम ते दिशन्तु ।
सन्त्रज्य ये नृपरमां गजवाजियुक्ता
मुक्तिश्रिये तृणमिवाद्दिरे तपस्याम् ॥ २ ॥

मूर्जा बहे जिनवरागमपुण्डरीकं
सद्गक्तजालदलसञ्चयपृरिताक्षम् ।
सप्तप्रधाननयनालविराजमान
विद्वत्वडिंद्व सुखदं पदवारिसंस्थम् ॥ ३ ॥
गौरी सुरी मम सदा विद्धातु भद्रं
कुन्देन्दुशङ्खरजताचलचारकान्तिः ।
प्रध्वस्ततोषनिचया निचिता गुणौषैः
सारङ्गशावनयना जयदायिनीयम् ॥ ४ ॥
इति पद्मप्रभजिनस्तति ॥ ६ ॥

अथ सुपार्श्वजिनस्तुतिः॥ ७॥

सुपार्श्व 'तीर्थनायक ! कुरुष्व मे मनोगृहे ।
निरन्तरं सुदास्पदं शिलीसुखो यथाम्बुजे ॥ १ ॥
स्वयंभुवां व्रजं सदा नमामि नम्रनािकपम् ।
समस्तसोिख्यदायकं निरस्तपञ्चसायकम् ॥ २ ॥
जिनेन्द्र ! राजते तवाऽऽगमो गमावलीयुतः ।
स्फुरन्नयाब्जभास्करः कुवादिवन्तिकेसरी ॥ ३ ॥
ममाश्वकल्पनायकः करोतु मङ्गळावळीम् ।
विकालवित् सुपार्श्वपत्सरोजहंससन्निभः ॥ ४ ॥
इति श्रीसुपार्श्वजिनस्तुति ॥ ७ ॥

## अथ चन्द्रप्रभजिनस्तुतिः।

महसेनमहीपुरन्दरकुछकोटीरहसन्मणिप्रभम् ।
प्रणुमो वयमत्रिनेत्रजानुकृतिश्लोकमघापह जिनम् ॥ १ ॥
जिनराजतिस्तनोतु व सतत निर्वृतिनिर्वृतिप्रदम् ।
प्रतिबोध्य जनानदर्शयद् वृषमार्गं खछु या कृपास्पदम् ॥२॥
शरणीिकयता जिनागमो हृद्ये भव्यजन! त्वयाऽनिशम् ।
कुनयोद्धतशैलवक्रभृद्भगवद्धक्रसरोजसम्भवः ॥ ३ ॥
विनताङ्गजमाश्रिता सटा प्रतिचक्राऽस्तु सता विभूतये ।
विफलीकृतश्रत्रमण्डलं द्धती चक्रमयोमय शये ॥ ४ ॥

इति श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तुति ।

# अथ श्रीवर्धमानजिनस्तुतिः।

श्रीवर्धमानाप्तगणप्रशस्यराद्धान्त । भक्तयामरनाथपूज्य । सूरीश्वरानन्दगुरोगणेशं मनोज्ञवाचः कुरुतामुदारः ॥ २४ ॥ इति श्रीवर्धमानजिनस्तृति ।

# अथ गौतमस्तुतिः।

पृथ्वीतनूजार्च्यजिनेन्द्रसङ्घस्तुतागमज्ञः सुरसेव्यमानः । सूरीश्वरानन्दगुरोः सुसङ्घे दीपोत्सवे पर्वणि शङ्करस्तात् ॥ १ ॥ इति श्रीगौतमसामिस्तुति ।

# अथ श्रीऋषभजिनस्तुतिः।

युगादिगुरुषेन्द्राय युगादिस्थितिहेतवे।
युगादिशुद्धधर्माय युगादिमुनये नमः ॥ १॥
ऋषभाद्धधमानान्ता जिनेन्द्रा दशपञ्च च।
त्रिकवर्गसमायुक्ता दिशन्तु परमां गतिम्॥ २॥
जयति जिनोक्तो धर्मः षड्जीवनिकायवत्सलो नित्यम्।
चूडामणिरिव लोके विभाति यः सर्वधर्माणाम्॥ ३॥
सा नो भवतु सुप्रीता निधौतकनकप्रभा।
मृगेन्द्रवाहना नित्य कृष्माण्डी कमलेक्षणा॥ ४॥
इति शोक्षपभजिनस्तुति।

# अथ श्रीनेमिजिनस्तुतिः (पञ्चमीस्तुतिः)।

ममुद्रभूपालकुलप्रदीपः ससारवाधीं विपुलान्तरीपः।
श्रीपञ्चमीपुण्यतपोनिलीनं शिवाङ्गजोऽन्याज्जनमात्मनीनम्।।१।।
वितेनिरे मेरुगिरो वितन्द्रा येषा मुदा जन्ममहं महेन्द्राः।
रक्षन्तु ते पञ्चमिकातपस्यां विन्न कृतस्तीर्थकृतो भवस्थाः॥२॥
चकार य पञ्चमगच्छनेता यः पापभारस्य सदापनेता।
स आगमः पञ्चमिकातपस्या विन्नौ कृतस्तीर्थकृतो भवस्थ्याम्॥३॥
प्रयाति या नेमिजिनं विनन्तु सिहाधिरूढाऽस्य तमो निहन्तुम्।
श्रीपञ्चमीपुण्यतपोनिलीनं शिवाङ्गजोऽन्याज्जनमात्मनीनम्॥४॥

इति श्रीनेमिजिनस्तुति ।

## अथ श्रीसिद्धचकास्तुतिः ।

जे भत्तिजुत्ता जिणसिद्धसूरि वज्झायसाहूण कमे नमन्ति ।
सुदंसणञ्चाणतवोचरित्तं पूयन्तु पावेह सुहं अणंतं ॥ १ ॥
नामाइभेएण जिणिंदचंदा निश्चं नया जेसि सुरिदवंदा ।
ते सिद्धचक्कस्स तवे रयाण कुणतु भवाण पसत्थनाणं ॥ २ ॥
जो अत्थओ वीरजिणेण पुवि पच्छा गणिंदेहिं सुभासिओ य ।
एयस्स आराहणतप्पराणं सो आगमो सिद्धिसुहं कुणेउ ॥ ३ ॥
सवत्थ सवे विमल्लपदाई देवा तहा सासणदेवया वा ।
जे सिद्धिचक्कम्मि सया विभक्ता पूरेज भवाण मणोरह ते ॥४॥
इति सिद्धचक्रास्त्रति ।

## अथ श्रीनेमिजिनस्तुतिः।

नेमि नाथं वन्दे बाढम् ॥ १ ॥ सर्वे सर्वाः सिद्धि दशुः ॥ २ ॥ जैनी वाणी सिद्धे भूयात् ॥३॥ वाणी विद्या दद्याद् हृद्याम् ॥४॥ इति श्रीनेमिस्त्रति ।

## अथ शान्तिजिनस्तुतिः।

द्यादर्हन् शान्तिः शान्तिम् ॥१॥ सार्वस्तोम स्तौम्यस्ताद्यम् ॥२॥ सिद्धान्तः स्ताज्जैनो मुक्त्यै ॥३॥ निर्वाणी वो विन्न हन्यात् ॥४॥ इति शान्तिजिनस्तुतिः।

### अथ ऋषभजिनस्तवनम्।

स्वयंभुवा भूतिहतेन भूतले समञ्जसज्ञानविभूतिचक्षुपा । विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करैः ॥ १ ॥ प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः

# अवचूरिः ।

शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः।

स्वय परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्गमववुत्याऽनुष्ठाय चाऽनन्तचतुष्टय्रूपतया भवतीति खयभूस्तेन खयभुवा विराजित शोभितम्, क्र भूतळे भूमी, कथं-भूतेन ? भूतहितेन, पुन. कथ० ? समजसज्ञान० स सपूर्ण अजस सम्यक् **ज्ञानं च । विशि**ष्टा परमाऽतिशयप्राप्ता भृतिरूपत्ति विभृति सकलपदार्थसाक्षा-त्कारित्वश्री सेव चक्षुर्यस्य तेन । कि कुर्वता 2 विधुन्वता तम । तमो ज्ञानावरणा-दिकर्म तद् विशेषेण निराकुर्वता । के व करे , करा रसमय सम्यग्दर्शनाद्य. अत्र गृह्यन्ते तै । कि॰ १ गुणोत्करे गुणा खर्गापवर्गप्राप्तिहेतुलादयस्तेषा-मुत्कर समूहो येषा तै । केनेव <sup>2</sup> तमीविधुन्वता <sup>2</sup> क्षपाकरेणेव क्षपाकरश्चन्द्र-स्तेनेव ॥ १ ॥ प्रजापतिर्य ०, प्रजाना लोकाना पति स्वामी प्रथम तत्पतीनामादौ पश्चात् शशास सृष्टवान् , का ? प्रजा , कथभूता २ जिजीविषु जीवयितुमिच्छु , क ? कर्मसु, केषु ? कृष्यादिषु, कृषिरादिर्येषा कर्मणा सेवादीना तानि तथोक्तानि तेषु, कथभूतः सन्नसौ ता शशासेत्याह-प्रबुद्धतत्त्व प्रबुद्ध ज्ञात प्रजाना तत्त्वं खरूपं येन, सहजविशिष्टमतिश्रुतावधिज्ञानेन प्रज्ञाततददृष्टं तत्फलमन्यच सर्व **ज्ञात्वा, इदमनेनेत्थ कर्तव्य**मिद वा नेति योजयति, ताश्च योजयिला पुन. पश्चात् प्रबुद्धतत्त्वो ज्ञातहेयोपादेयस्बरूप , अद्भुतोदय अद्भुतोऽचिन्स उदय शकादितोपि विभूतिविशेषो यस्य स , इत्थभूतो भगवान् निर्विचेद निर्विण्णवान् , कस्मात् 2 मम-

प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्धृतोदयो

गमत्वतो निर्विविदे विदां वरः ॥ २ ॥
विहाय यः सागरवारिवाससं

वधूमिवेमां वसुधां वधूं सतीम् ।

मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान्

प्रभुः प्रवन्नाज सहिष्णुरच्युतः ॥ ३ ॥
स्वदोषमूल स्वसमाधितेजसा

निनाय यो निर्देयभस्मसात्कियाम् ।
जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा

वभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥ ४ ॥

खत , ममेति षष्ट्रयन्तप्रतिरूपको निपात , ममेत्यस्य भावो ममत्व तस्मात् तत । इत्यभूतो भगवान् । अत एवाऽसौ विदा वर वेदिना विपश्चिता वर प्रधान ॥२॥ स कि कृतवानिलाइ-विहाय य ०, यो निविण्णो नाभिनन्दन स प्रवन्नाज, कि कृत्वा विहाय त्यक्ता, काम् वसुधावधूम् । वसुधा पृथ्वी सैव वधू स्त्री तामरकादिवसुधा तेन त्यक्ता भविष्यतीत्याह-इमा दर्यमाना, किं वि०१ सागर समुद्रस्तस्य वारि जल तदेव वास परिधान यस्यास्ताम् , पुनरि कथं सतीं 2 अनेनाभुक्ता, कामिव <sup>१</sup> वधूमिव, यथा निविण्णेन भगवता सती वधूः अन्त -पुरस्त्री त्यका तथा साऽपि इत्याह-किविशिष्टोऽसो ता विहाय प्रवत्राजेत्याह-मुमुक्षुमांक्षमिच्छु , पुनः कथम् <sup>२</sup> इक्ष्वाकुकुलादि , पुन क०<sup>२</sup> आत्मवान् वस्ये-न्द्रिय , अत एव प्रभु स्वत प्रभु । महिष्णु परीषहैरपराजित , अत एवाऽ-च्युत परीषहेऽपि नियमत्रतादनपस्तत्वात् ॥ ३ ॥ प्रत्रज्यामादाय भगवान् किं कृतवान् इत्याह-खदोषमूल०, खस्य दोषा रागादयस्तेषा मूल कारण घातिकर्म-चतुष्टय तत् निनाय नीतवान् , निर्दयभस्म ०, कात्स्न्येंन भस्मकरण भस्मसात्-किया । केन <sup>2</sup> खसमाघि •, समाघि शुक्रध्यानम् स एव तेजोऽिमस्तेन जगाद तत्त्वं कथितवान्, किं <sup>2</sup> तत्त्व जीवादिखरूप, कस्मै <sup>2</sup> जगते प्राणिगणाय, कथभूताय <sup>१</sup> अर्थिने तत्त्वज्ञानाभिलाषेण भगवत्त्रग्तारकत्वेनाऽसौ तत्त्वं कथित-

स विश्वचक्षुर्वृषभोऽर्चितः सतां समप्रविद्यात्मवपुर्निरञ्जनः । पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितक्षुष्ठकवादिशासनः ॥ ५ ॥ इति ऋषभजिनस्तवनम् ।

### अथाऽजितजिनस्तवनम् ।

यस्य प्रभावात्रिदिवच्युतस्य क्रीडास्त्रिपि श्लीबमुखारविन्दः । अजेयशक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाऽजित इखवन्ध्यम् ॥१॥

वान् इत्याह-अज्ञसा परमाथेन चभूव च ब्रह्मपदामृते॰, ब्रह्मपद मोक्षस्थानं तस्याऽमृतमनन्तसुन्न तस्येश्वर स्वामी ॥ ४ ॥ स विश्वनक्षु०, प्रागुक्तविशेषण-विशिष्टो भगवान् विश्वनक्षु चक्षुरिव चक्षु केवल्ज्ञानं तस्य । किनामाऽसौ १ वृषमः १ वृषो धमं तेन माति शोभते स चाऽऽभाति प्रकटीभवति यस्मादसौ वृषम । कथभूत १ अर्चित पूजित । केषाम् १ सताम्, सकलकमंक्षयात्पूर्वमसौ जडो भविष्यतीति बुद्धादिविशेषेण गुणानामत्यन्तोच्छेदादिति योगः, चतन्यमान्त्रस्प इति साख्याः, अत्राऽऽह—समग्रविद्यात्मवपुर्निरज्ञन ०, अज्ञन ज्ञानावरणीन्यादिकमं तस्मान्न कान्त सन् सकलविद्यात्मवपुर्निरज्ञन ०, अज्ञन ज्ञानावरणीन्यादिकमं तस्मान्नि कान्त सन् सकलविद्यात्मवपुर्निरज्ञन ० जडोऽपि चैतन्यमात्रस्वस्प , स इत्यभूत कि करोतु १ पुनातु चेत । कस्य १ मे मम, नामेर्नन्दनः कथभूत १ जितक्षक्लकवादिशासनः । क्षुल्रकानि लघूनि परवादिशासनानि तानि जितानि येन ॥ ५ ॥

इति श्रीआदिनाथजिनस्तवनावचूरि ।

### अवचूरिः ।

वृत्ति -यस्य प्रभावात् ॰ बन्धुवर्ग अजेयशक्ति भुवि चकार कृतवान् । यस्य, किविशिष्टस्य, त्रिदिवच्युतस्य, पुन क॰ १ क्षीबमुखारविन्दः क्षीबं शमद मुस्तार-स्तो स. १५ अधापि यस्याऽजितशासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमङ्गलार्थम् ।
प्रमुद्धते नाम परं पिवतः स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥ २ ॥
यः प्रादुरासीत् प्रभुशक्तिभूम्ना भव्याशयालीनकलङ्कशान्त्ये ।
महामुनिर्मुक्तघनोपदेहो यथारिवन्दाभ्युदयाय भास्वान् ॥ ३ ॥
येन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम् ।
गाङ्गं हृदं चन्दनपङ्कशीतं जगप्रवेका इव धर्मतप्ताः ॥ ४ ॥
स ब्रह्मनिष्ठः समित्रशत्रुर्विद्याविनिर्वान्तकषायदोषः ।
लब्धात्मलक्ष्मीरिजतो जितात्मा जिनः श्रियं मे भगवान्विधत्ताम्
इति अजितजिनस्तवनम् ।

विन्द यस्य इत्यभूतो बन्धुवर्ग , कि रे नाम । कथम् र अबन्ध्य चकार ॥१॥ अद्यापि यसाजित ॰ अद्यापि अधुनैव । तस्य किवि॰ अजितशासनस्य, सता प्रणेतु सता भन्याना प्रणेतुः सन्मार्गप्रवर्तकस्य नाम प्रगृह्यते उचार्यते प्रतिमं भङ्गलं मङ्गल प्रति प्रतिमङ्गलार्थं परं पवित्र, केन <sup>१</sup> जनेन । किंविशिष्टेन <sup>१</sup> खरिाद्धिकामेन खर्य सिदिर्बाञ्छितार्थं तेन । कस्मिन् ? लोके ॥ २ ॥ य प्रादुरासीत्०, प्रादुरासीत् प्रादुर्भतवान् , किमर्थम् <sup>2</sup> भव्याशयालीन • भव्यानामाशयश्चित्त तत्र लीनो लग्न स चाडसौ कल्डक्शाङ्गान तस्य शान्त्ये नव्यवोधार्थम्, केन ? प्रभुशक्ति० उपकारं कर्त समर्थी भवतीति प्रभु तस्य शक्तिर्वाणी यया तेषामुपकार कर्तु शक्नोति तस्या भिर्माजीवाच खरूपाणा माहातम्यविशेष , कथभृत । महामुनि १ प्रत्यक्षज्ञानी । क **इव करमें** <sup>२</sup> यथाऽरविन्दाभ्यदयाय भास्तान् सूर्य ॥ ३ ॥ येन प्रणीत०, धर्म• तीर्थ प्राप्य जना दु खं जयन्ति, कथंभूत १ प्रणीतम्, केन १ येन, पुन पृथु, पुनर्ज्येष्ठं। यथा गाङ्ग हृदम् ० धर्मतप्ता! गजप्रवेका जयन्ति ॥ ४ ॥ स ब्रह्मनिष्ठ ० स भगवान ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मणि ज्ञाने निष्ठा परिसमाप्तिर्यस्य ०, तथा समित्रशत्रु समाना मित्रशत्रवो यस्य स , विद्याविनिर्वा॰ विद्यया परमागमनान विशेषेण निर्वान्ता प्रोक्ता कषायदोषा येन स, अत एव ब्रह्मनिष्ठ समशत्रुमित्र, स कथभूत ? लब्बात्मलक्ष्मी लब्बा आत्मलक्ष्मीर्ज्ञानं येन स , पुनः जितात्मा जित आत्मा येन स जिन श्रिय मे विधत्ता देयात ॥ ५ ॥

इति अजितजिनस्तवावचूरि ।

## अथ सम्भवजिनस्तवनम् ।

त्वं शम्भवः संभवतर्षरोगैः सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके । आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथ । रुजां प्रजान्त्ये ॥१॥ अनित्यमत्राणमहंक्रियाभिः प्रसक्तमिध्याध्यवसायदोषः । इदं जगज्जन्मजरान्तकार्तं निरञ्जनां शान्तिमजीगमस्वम् ॥ २ ॥ शतह्वदोन्मेषचलं हि सौख्य तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः । तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥ ३ ॥ बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुर्वद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः । स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥४॥

#### अवचृरिः ।

त्वं शम्भव ० श भवति अस्मात् स त्व आसी , इहलोके सम्भव स्रसारः तत्र तर्षा तृष्णा स एव रोगा दु खहेतुलान् ते सन्तत्यमानस्य, तस्य कथ भूतस्य १ आकस्मिक एव तत्फलनिरपेक्ष एव । अत्र दृष्टान्तमाह—यथा वैद्य अनायकां प्रशान्त्ये ॥ १ ॥ अनित्यमित्यादि, इद जगत् प्राणिसङ्घात , कथभूतम् १ अनित्यं विनश्वरम् , अनेन साङ्ख्यमत् प्रत्युक्तम् । पुन अत्राण न विद्यते त्राणमस्य । अनेनेश्वरो विष्णुवा तस्य त्रातेति योगमीमामकमत निरस्तम् । कथ तदत्राणमित्याह— अहिकयामि अहङ्कृति अहङ्कारस्ते , अत एव जन्मजरान्तकार्तम् । पुन प्रसक्तिमथ्याऽव्यवसायदोषम् , प्रसक्ता मिथ्याध्यवसायदोषा यत्र तम् इह त्व निर- अना शान्ति अजीगम ॥ २ ॥ शतहक्षेत्रमेषचलं , शतहद्दा विद्युत् तस्या उन्मेष उन्मोलनं स इव चलमस्थिरं सौख्यमिन्द्रियसुखम् , कथभूतम् १ तृष्णोत्यादि, तृष्णा ससारसुखामिलाष सैव आमयो व्याधिस्तस्याप्यायन पुष्टिमात्र तस्य हेतु , तत्पुष्टिश्व किं करोतीत्याह—तृष्णामित्वः तृष्णाया अमिनृद्धि पुष्टिः, तपति सन्तापयति अजसमनवरतम् , तज्जनितस्तापो जगत कि करोतीत्याह —तापस्तज्ञगद् आयासयति अनेकदु खपरम्परया हेशयति, सेवादिकियास प्रवर्तत इत्येव जगतः बोधनार्थं त्वमेवावादी ॥ ३ ॥ ननु सुगतादिभिरपि तत्सम्बोधनार्थं त्वमेवावादी ॥ ३ ॥ ननु सुगतादिभरपि तत्सम्बोधनार्थं

शकोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तेः स्तुत्यां प्रवृत्तः किसु मादृशोऽज्ञः । तथापि भक्तया स्तुतपादपद्मो ममार्य ! देयाः शिवतातिसुद्धैः॥५॥ इति समवजिनस्तवनम् ।

### अथाऽभिनन्दनस्तवः।

गुणामिनन्दाद्मिनन्दनो भवान् द्यावधूं क्षान्तिसखीमशिश्रियन् ।
समाधितश्रसादुपोपपत्तये द्वयेन नैर्यन्थ्यगुणेन चाऽयुजत् ॥ १ ॥
अचेतने तत्कृतबन्धुजेऽपि वा ममेद्मित्याभिनिवेशिकाप्रहात् ।
प्रमहुरे स्थावरिनश्चयेन च क्षतं जगत्तत्त्वमित्यहद्भवान् ॥ २ ॥
सुदादिदुःस्वप्रतिकारतः स्थितिनंचेन्द्रियार्थप्रभवान्पसौरूयतः ।
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीद्मित्थं भगवानिज्ञपत् ॥ ३ ॥
जनोऽतिलोलोऽप्यनुबन्धदोषतो भयादकार्येष्विह न प्रवर्तते ।
इहाऽप्यमुत्राप्यनुबन्धदोषित् कथं मुखे सस्जतीति चाऽत्रवीत्॥४॥
स चानुबन्धोऽस्य जनस्य तापकस्तृपोभिवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः ।
इति प्रभो लोकहित यतो मतं ततो भवानेव गितः सतां मतः॥५॥
इति अभिनन्दनस्तव ।

बन्धाद्युपदेश कृतोऽतस्त्वमेवाऽवादीरिलादिकथमुक्तमिति चेत्, तत्र मते बन्धमो-क्षादेरेवाऽसम्भवात् । एतदेवाह-बन्धश्व मी० जीवस्य कर्मणा सन्छेषो बन्ध वि-श्लेषो मोक्ष । चकार परसरसमुचये, तयोर्बन्धमोक्षयो हेतु, क बन्धस्य बन्ध-हेतुर्मिथ्यात्वादि, मोक्षस्य तु सम्यग्दर्शन• ... ... ...

९ स्तवनान्येतानि समन्तभद्राचार्यविहितानि मूलमात्राणि चतुर्विशति सर्वा-ण्यप्युपलभ्यन्ते, किन्तु तेषा वृत्तिरेतावत्येन प्राप्ता तेन नाऽन्यानि स्तवनानि लिखितानि ।

## प्रथमस्वरनिबद्धं साधारणजिनस्तवनम् ।

जय जय जयजणवच्छल ' नवजलहरपवणवणयसमणयण '।
नयणमणपमयवद्धण ' धणकणयलक्खणयसमण !।। १।।
समणमणभसलजलसय ' सयत्थद्धत्थत्थपयडणसमत्थ '।
मत्थयनमतनरवर ' वरवरयवरग गयसग '।। २।।
सगरगरससयगय ' गयमच्छर ' रयणमयणदढजलण !।
जलणजलसप्पमयहर ' हरहसधवलयरजसपसर '।। ३।।
सरणपवन्नसरन्नय नयसयगमरम्मसम्ममयसमय '।
मयमयगलनहपहरण ' रणरणयभयव्भमसवत्त '।। ४।।
वत्तसयवत्तगहवर ' वरकलसलसतसखचकक '।
कंकफलसरलनयण ' नयपमयअमत्तअपमत्त !।। ५।।
मत्तगयगमण ' गयमण मणगयसमयमहस्सतमनवण '।
तवणप्पहपहयर ' हयतमपरमपयनयरस्स ।। ६।।
इय पढमसरनिबद्ध घणकखर गहिय मुक्कयपयढूं।
भत्तीए सथवण रहय मुणिचटमुणिवइणा।। ७।।
इति सावारणजनसवनम्।

## प्रथमस्वरमयं प्रथमजिनस्तवनम् ।

सकलकमलदलकरपद्नयन ' श्रहतमद्नमद् ' भवभयहरण ' । सततममरनरनतपद्कमल ' जय जय गतमद् ' मद्कलगमन !॥१॥ ध्रमलकनकनगवर ! गतरमण ' श्रतजननमरण ' श्रमरससदन ! । श्रमणकमलवनतपन ' गतभव ! भवभयमपहर मम जनमहन '॥२॥ अभयद्! भवद्रजलघरपवन ! सबलमदनवनद्द्दनजलघर!।
व्यपगतमद्! शशधरवरवद्न! जगद्घहर! जय ततनयसमय!॥३॥
तरलकरणह्यवरदमनकर! कनककजनवकगमन! वरवचः!।
प्रथय परमपदमपद्र धवलध्वज! घनघनवररव! जनशरण!॥४॥
परमपद्रमण! कमनकजरद्! शशधरकरहरनगधवलयशः!।
परमतकजगज! सकलजनमनःफलकरलसदमरनग! रचय शम् ५॥

इत्येवं प्रथमस्वरेण सकलाभीष्टार्थकल्पहुमः

सद्भक्तया प्रथमो जिनः स्तुतिपथ नीतो युगादिप्रभुः। दोषान् मेऽवगणय्य विश्वजनतात्राता गुणस्थानकं दुर्भेद्य प्रथमं भिनत्तु सपदि श्रेयःश्रियं यच्छतात्॥ ६॥ इति प्रथमजिनस्तवनम्।

## अथ कुरुकुलादेवीस्तवनम् ।

प्रैणबद्दि यदीय नाम मायासमिद्ध बह्सि पडरलीनामातृकोपान्तरौद्रे!। भगवति कुरुकुहे!त गलद्रोगराजं निरुद्यमपि भूता नैव लुम्पन्ति ॡताः॥ १॥

१ प्राचीनमुत्कलपत्रादेतत्स्तुतिसमुत्पत्तिकारणं त्वेवम्—

अन्यदा भृगुक्क छो श्रीदेवस्रियार्थे कान्ह इड नाम थोगी ८४ सर्पकर-ण्डिका. समादाय शालायामागत । मया सह वाद कुरुत । आसन वा ल्यज्यताम् । गुरु —केन सह <sup>2</sup>, स प्राह — मम सर्पा सन्ति । प्रश्नुभिरासनोपविष्टे सप्त रेखा कृताः खटिकया । तेन सर्पो मुक्त । एक एका रेखा यावत् । एव द्विती-योऽपि द्वितीया यावत् । बह्वोऽपि मुक्ताः परे । वष्टी रेखा केनापि नाकामिता । कमलति किपकच्छुमीलति व्याखपाली तुहिनति वनविह्नमीघिति मीष्मकालः । शिशिरकरति सूरः क्षीरति क्षारनीर विषममृतति मातस्त्वत्प्रभावेन पुंसाम् ॥ २ ॥ व्यरभरपिरनापोद्रिक्तपित्तातिवात-क्षत्वपुततनुनिर्यद्वद्वदुच्छद्ररोद्राः । अपि घनरसपृतिक्विन्नतिन्नास्थिमांसा-स्त्वद्मिमुखमुपेता नैव सीदन्ति सन्तः ॥ ३ ॥

ततो योगी विषण्ण प्राह—एकवेल भूमौ उपविशन्तः । प्रभुभिरुका—तव यः कोऽप्यतिचण्डस्त मुखा ततस्तेन कदलीपत्रमानाय्य कटेर्नलिका कृष्टा। सर्पेण सम्मुखमवलोकित पत्र भस्मसाजातम्। एष साक्षात् काल सिन्दूरिकनामा । गुर्हाभरुक्तम् — मुख । तेन मुक्त । एकस्तस्य वाहने जातः । वाहनसर्पो रेखा नोह्न-ङ्कते । सिन्दूरिकेणोत्तीर्य जिह्नया रेखा भमा । अधस्तन उपरितनप्रेरणया आसन-पादे चटितु प्रवृत्त । लोको हाहारवं कुरुते । प्रभवो ध्यानमालम्ब्य तस्थु । इतश्रेकया शकुनिकया सर्पद्वयमुत्पाट्य कापि दूरतरं क्षिप्तम् । योगी दीनवदनो जात । तस्य तदेव बलम् । तोडरमुत्तार्य गुरुवरणेषु प्रणाम कृतवान् प्रभो! सम स एव जीवित तत् कथय कास्ते तत् सर्पद्वयम् र प्रभव प्राहु ---नर्भदातीः रेऽस्ति कीडत् । रात्रौ गुरूणा कुरुकुहा आगलोवाच मामुपलक्षयथ <sup>२</sup> गुरु**मिरुक्तं**— त्व कुरुकुछ। साऽऽइ-नया सपोऽपाकृतः। मास ४ सम्मुखवटाधिरूढया मया युष्पाक व्याख्यान श्रुतम् । मया चिन्तितम्-अस्य करण्डिकाः सर्वा अपि रिक्तीकरिष्यामि । पर भवतु जनकौतुकम् । जनोपद्रव द्रष्टु न शक्रोमि । गुरुमिः ख़तिरूप काव्यमेक जगदे। देव्योक्तम्—इद भाण्डागारेऽखु। प्रातद्वीरे लिखित कान्यत्रय मम सुतिरूप य पठिष्यति तस्य सपोपद्रवो न भावी इति विज्ञप्य स्वस्थान गता । एव कान्हडो जित । इति ॥ एतदेव वर्णन पण्डितप्रवरश्रीम-त्सोमधर्मगणिवरिचतायामपदेशसप्ततिकायाम् आरासणतीर्थवृत्तानते ।

धात्मानन्द्सभामुद्रापितप्रवेः पत्र ३८

श्रुतिपथगतमुचैर्नाम यस्याः पवित्रं विषमतमविषाति नाशयत्येव सद्यः। त्रिभुवनमहिता सा सम्मुखीभूतदेवी वितरतु कुरुकुहा सम्पदं मे विशालाम्।। ४।। ज्वलनजलमृगेन्द्रोद्दामसद्भामशत्रु-प्रभृतिकमपयाति त्वद्वतध्यानमात्रात् । धनतनयशरीरारोग्यसौभाग्यभाग्या-दिकसुपचयमेत्यभ्यर्चनात् तावकीनात् ॥ ५ ॥ कियति महति द्रे त्वन्नतानां श्रुतश्रीः कथमिव दुरवापा तैर्जगज्जेत्रलक्ष्मीः । असुलभमिह किंवा वस्तु तेपा समस्तं त्रिभुवनजननि । त्व वीक्ष्से यान् प्रसन्ना ॥ ६ ॥ सुभटकरतले त्व शस्त्ररूपाऽमि शक्ति-स्त्वमवनिपतिषृचैदेवि । मन्त्रादिशक्तिः । किमपरमनिलादौ त्व महाप्राणशक्तिः सकलभुवनपूज्या त्व च जैनेन्द्रशक्तिः ॥ ७ ॥ प्रतिविषयमजम्ब स्वेन्छया गच्छदेतत् पवनविजययोगात् सन्निरुध्य खचित्तम् । यदिह किमपि सन्तः सन्ततं धाम पइय-न्खवितथमयमुचैर्देवि । युग्मत्प्रसादः ॥ ८ ॥ सकलकरणरोधादु ध्यानलीनस्य पुंसः स्फ़रसि मनसि यस्य त्व महोड्योतरूपा। सपदि विदलयन्ती तस्य जाड्यान्धकारं समुद्यति समन्तात् केवलज्ञानलक्ष्मीः ॥ ९ ॥ इति वादिचकदर्ति श्रीदेवाचार्यविरचिता श्रीकुरुकुहादेवीस्तृति ।

## श्रीपार्श्वधरणोरगेन्द्रस्तवनम् ।



घरणोरगेन्द्रसुरपतिविद्याधरपूजित जिन नत्वा। क्षुद्रोपद्रवशमनं तस्यैव महास्तव वक्ष्ये ॥ १ ॥ सुरलोकनाथपूजित । हर हर हर हाररोषदुष्टमपि । पन्नगविषं महाबल<sup>।</sup> शुक्रध्यानानलाक्षेपात् ॥ २ ॥ विद्यासहस्रपोडशगणनायकवीर वर्धितानन्द !। पन्नगकुछं बुलोत्तम । निर्विषतां नय नयामिगमान् ॥ ३ ॥ सर्वेऽपि महानागा नागाधिपकृतफणातपच्छादः । कलिकुण्डदण्डनिहता नश्यन्ति विपापहारेण ॥ ४ ॥ ॐकारसम्पटगत वामकरे दण्डह्मपक ध्यातम्। ज्वालापरिस्फुरन्त कलिकुण्डाज्ञामिवाऽमोघम् ॥ ५ ॥ नाशयति सर्वनागान् भूतान व्यालप्रहाश्च विस्फोटान् । ज्वालागर्दभशाकिनिविषवेगांश्चापि रोगाश्च ॥ ६ ॥ मारण स्तम्भनं चैव, अत्रोरुचाटनं तथा । मोहनं द्वेषण चापि, कियाभेदान् करोति तत् ॥ ७ ॥ दैत्यामरेन्द्रपूजित ! निर्नाशितदुष्टकर्ममलपटल !। क्षिपय जिन<sup>।</sup> हु फुट् त्व पन्नगकुळविषमविपद्र्पम् ॥ ८॥

निर्मिथितभवभयोत्वणषोडशिवद्याधिपत्वमुपपन्नः । श्रीपार्श्वनाथ <sup>।</sup> विषहरिहिलिहिलिमातिङ्गिनी स्वाहा ॥ ९ ॥ आगच्छन्तु महानागाः,पन्नगाश्च महाविषाः । गरुडस्येमा विद्यां हिलि हिलि मातिङ्गिनी स्वाहा ॥ १० ॥ इरहरहर हुत्तभुक् पवनेरितज्वलनमङ्कृशं ध्यायेत्। उत्थापयित सरोषं पुनरुकैर्भोगहस्तोऽयम् ॥ ११ ॥ श्रीपार्श्वनाथ! सुरपितमुकुटतटोद् घृष्टपादनिलनयुग! । नागाष्टकुलविषापह हा हा हेहै हो हौ हुं हः ॥ १२ ॥ सकलभुवनामिवन्दित! गरुडस्त्वं पन्नगेन्द्रकृतपूजः । विषमविषानल्झमनो जलद इव जलसुतालोकः ॥ १३ ॥ दैत्योपसर्गमीषणजलधरधारानिपातधौतमल! । सर्वन्नी नागवन्दित! सर्वविषाक्षेपण! नमस्ते ॥ १४ ॥

ॐ हन हन दह टह पच पच मथ मथ सहर सहर क्षिप हु च चाल कलिकुण्ड¹।

धम धम पूरय पूरय विषोल्वण हु फुट् स्वाहा ॥ १५ ॥

ॐ चुरु चुरु कुरु कुरु मुरु मुरु फुरु फुरु फार फार फलदस्त्वम्।

किलि किलि कलकल कलितैः कलिकुण्ड कला कलापज्ञ । ॥ १६ ॥

ॐ यः यः सः सः हः हः वः वः उरुरिष्ठयरुहरुहान्तशान्तस्त्वम् ।

विषवह्नेर्विध्यपनं

कुरु शीघ्रमुरुप्रवाख्यानात् ॥ १७ ॥ दंष्ट्राकरास्त्रमीषणक्कपितासुरजलदजलधरापातैः । अभ्यस्ततपोनस्रजाज्ज्वस्न दह दुष्टनागविषम् ॥ १८ ॥ कमलदलस्थितदिक्पतिमध्ये भुजगावृतं जिनं नत्वा ।

षोडशदेव्योपगतं बीजाक्षरसयुत तिद्धः ॥ १९ ॥

वन्ध्याना सुतजननं श्रियमाणे यत्परक्षणं परमम् ।

पद्मितदं रोगहरं ष्रहशािकनिभूतिनर्गशम् ॥ २० ॥

दृष्टकसर्वाङ्गगत पद्मितदं ध्यायतोऽसृतप्रवहम् ।

कुर्याद्विषापहार प्रणवाद्यः पश्चिभविणैः ॥ २१ ॥

व्यस्तसमस्त विपतिं बहुधा परिकल्प्य पश्चिभविणैः ।

जिननामाक्षरसिहतैः पदं पद सर्वविषमथनम् ॥ २२ ॥

क्षिप ॐ स्वाहा पश्चकमिनिद्तं पश्चभूतकृतकस्पम् ।

नागाष्टकुलोपेत सत्वरजस्तमःकलानुगतम् ॥ २३ ॥

रेफसम्पुटमध्यस्थं हकारं विह्नमण्डले ।
आक्रान्तिदीप्तिवर्णाम् स्तम्भयेत् त्रिदशानिष ॥ २४ ॥
नीलोत्पलटलश्याम ककार योपरि स्थितम् ।
वकारावेष्टित शुद्धं पर्वतानिष चालयेत् ॥ २५ ॥
लसद्व अद्धयाकान्तिमिन्द्रगोपरमध्यगम् ।
पद्मिकञ्जल्कसङ्काशं स्तम्भयेत् त्रिपुरान्तकम् ॥ २६ ॥
कुन्देन्दुशङ्कवर्णामं निर्वाह यस्तु चिन्तयेत् ।
निर्विषं कुरुते क्षित्रं विष स्थावरजङ्गमम् ॥ २७ ॥
हरहारशङ्कथवलं ठकार कलसाकृतिम् ।
हकारावेष्टित शुद्धं प्रवन्तं विषनाशनम् ॥ २८ ॥
हस्ताङ्गलीषु विन्यस्तं वामकरे भूतपश्चकं सकलम् ।
अपहरति समस्तविषं साधुकमुष्टिकमावन्धात् ॥ २९ ॥

धरणोरगेन्द्रसुरपतिविद्याधरदैत्यदेवताभिनतम् । जिनगरुडमप्रमेयं चतुर्वर्णविभूपितं स्मरेत् ॥ ३० ॥ आजानु कनकगौरं आनाभेः शङ्ककुन्दहरधवल्रम् । आकण्ठतो नवदिवाकरकान्तितुल्यमामूर्धतोऽर्जुननिभं ॥ ३१ ॥ गरुडस्यरूपम् (?)

ॐस्वर्णपक्ष [ गरुत्मन्त ] वैनतेर्ये महाबलम् । नागान्तके जितारि च अजित विश्वरूपिणम् ॥ ३२ ॥ विनतायाः सुत दैत्य विहग पत्रगोत्तमम्। गुरूत्तम खगेशं च तार्क्य कारयपनन्दनम् ॥ ३३ ॥ द्वादशैतानि नामानि गरुडस्य महात्मनः। य सारेन् प्रातरुत्थाय स्नातो वा यदि वाऽश्चचिः ॥ ३४॥ विप नाक्रमते तस्य न च हिसन्ति पन्नगाः । न दुष्टा द्रावयन्त्येव सर्वकार्याणि साधयेत् ॥ ३५ ॥ एवभूतैः स्मरेद् यस्तु श्रीपार्श्व नामभिर्जिनम् । तस्य रोगाः प्रणइयन्ति विष च प्रलय व्रजेत् ॥ ३६ ॥ प्रहृदुस्यसुर्थजनन सर्वविपोच्छेदन प्रशान्तिकरम् । प्रध्वस्तदुरितनिचयं पार्श्व योगीश्वर वन्दे ॥ ३७ ॥ इति मालामश्रपदैरभिष्टुत यः सारेत् त्रिसन्ध्यमपि । स करोति नागकीडां शिव इव विषवेदनातीतः ॥ ३८॥ भक्तिर्जिनेश्वरे यस्य गन्धमाल्यानुलेपनैः । सपूजयति यश्चैन तस्यैतत् सफलं भवेत्।। ३९॥ इति श्रीपार्श्वनाथधरणोरगेन्द्रस्तवनम् ।

## श्रीचतुर्विंशतिजिनभवोत्कीर्तनस्तवनम् ।

यः प्राक् सार्थपतिर्धन (१) स्त्वमभवो

युग्मी (२) च सौधर्मगः
स्वर्गी (३) भूपमहावलो (४) द्युमदनः (५)
श्रीवञ्जजङ्को नृपः (६) ।
युग्मी (७) सत्रिदशो (८) भिषक् (९) सुरवरः
कल्पेऽच्युते (१०) चित्रराद (११)
सर्वार्थे सुमनाः (१२) त्रयोदश भवैर्नृतोऽव मां नामिभूः (१३) ॥ १ ॥
प्रथममत्र विदेहमहीतले
विमल वाहनभूपतिपुङ्गवः (१) ।

#### अवचूरिः।

आये भने श्रीऋषभो निदेहे धनसार्थनाह (१)। ततो देवकुरूसरकुरषु युगली (२), मौधमकरपे पुरः (३) निदेहे महाबलराजा (४) तत ईशाने लिल-ताझनामा देव तत्र खयप्रभादेवी परराज्ञी तज्जीनोऽमं श्रेयासो भावी (५) निदेहे वज्जजहो राजा (६) देवकुरुषु युग्मी (७) सौधमें पुर (८) निदेहे जीवानन्द-नामा नैयराजस्तत्र चत्वार सहदो राजपुत्र १, श्रेष्टिपुत्र २, अमात्यपुत्र ३, सार्थनाहपुत्रश्चेति ४, साधु परकुत्य वत लेभिरे (९) अच्युते देवा (१०) निदेहे वज्जसेनतीर्थङ्करगृहे वज्जनाभनकी, अन्ये तत्रैन पीठबाहुपीठादय सुता (११) सर्वार्थनिमाने पश्चाऽपि सुरा (१२) हे नाभिभू (१३) ऋषभो गार्हस्थ्ये देनोपनीतं देवकुरूतरकुरुकल्पृष्ठस्न-फलाबाहारं कृतवान्, श्रीराब्धिनीर पीतवान् नचाऽन्ये आहारपानीये। धनभने वज्जजङ्कभने च दीक्षा नाऽलान्, शेषेषु चतुर्षु भनेषु दीक्षा-मलात् इति ऋषभभनस्करप्म्॥ १॥ जम्बूद्दीपे निदेहे नत्साभिषे निजये स्थानमार्थां निमलनाहनराजा, अरनिन्दमुनिपार्श्वे दीक्षा लाला (१) निजये निमाने

चुसद्नो विजयाह्वविमानगो (२) जय यतीश । तृतीयभवेऽजितः (३) ॥ २ ॥ आहो भवे विपुछवाहन एव धातकी षण्डान्तरैरवतवर्षवरे नरेश्वरः (१)। मैवेयके सुरवरस्त्वमभूश्च सप्तमे (२) श्रीशम्भवस्त्वमभवः प्रभुरीप्सितप्रदः (३) ॥ ३ ॥ जम्बूद्वीपमहाविदेहविजये प्रौढप्रतापान्वितो यस्त्वं पूर्वभवे महाबलमहीजानि(१)र्जिनेन्द्राऽभवः । तस्वा तीव्रतपो विराजिविजयाह्वाने विमाने युसत् (२) स श्रीमानमिनन्दनो(३)ऽस्तमदनो जीयास्तृतीये भवे॥४॥ पूर्वे भवे पुरुपिसहनृपोऽत्र जम्बू-द्रीपे विदेहविजयावनिमण्डले त्वम् (१)। छात्वा व्रतं विनयनन्द्रनसद्धरोर्यः श्रीवैजयन्तसुमनाः (२) सुमतिर्जिनोऽभूः (३) ॥ ५ ॥ प्राग् धातकीषण्डविदेहमण्डने वत्साऽभिधाने विजयेऽपराजितः (१)।

सुरः (३३ सागरायु (२) श्रीअजित (३) ॥ २ ॥ घातकीषण्डेरवते क्षेमापुर्या विपुलवाहृनराजा खयप्रभुगुर्वेन्तिके व्रत लात्वा (१) सप्तम्प्रवेयके सुर (२) श्रीशम्मन (३) ॥ ३ ॥ अत्रैव विदेहे मङ्गलावतीविजये रलसञ्चयानगर्या महाबलगुरो विमलसूरिपार्थे दीक्षा लात्वा (१) विजयविमाने सुरः (२) ततः श्रीअभिन-न्दन (३) ॥ ४ ॥ जम्बूद्वीपे पुष्कलावतीविजये शङ्खपुरे पुरे विजयसेन-नामा राजा तज्जाया सुदर्शना तयो सुतः पुरुषसिंहराजा विनयनन्दनगुर्वेन्तिके वत लात्वा (१) वैजयन्ते सुर (२) तत श्रीसमितिजनः (३) ॥ ५ ॥ धात-कीषण्डे पूर्वविदेहे वत्साऽभिधे विजये सुसीमानगर्या अपराजिताह्यो राजा,

प्रेवेयके त्वं नवमे सुरोऽभव- (२)

स्ततश्च पद्मप्रभतीर्थनायकः (३) ॥ ६ ॥

त्वं घातकीषण्डगते विदेहे

श्रीक्षेमपूर्यां नृपनन्दिषेणः (१)।

प्रैवेयकेऽभूखिदशश्च पष्टे (२)

पाया अपायाजिन । मा सुपार्श्व । (३) ॥ ७ ॥

यस्त्वं पूर्वभवे विदेहविजये सद्धातकीषण्डजे

पद्मो नाम धराधवो (१) ऽथ विबुधः श्रीवैजयन्ते (२) ततः । च्युत्वा श्रीमहसेनवंशकुमुदप्रोज्जूम्भने चन्द्रमाः

श्रीचन्द्रप्रभ<sup>1</sup> (३) देहि मे निजपदोपास्ति समस्तां सदा॥८॥ पूर्वे पद्मनृपो हि पुष्करवरद्वीपार्थगे पुष्कला-

वत्याह्वे विजयेऽभवः (१) सुरवरः श्रीआनते ताविषे (२)। श्रीसुप्रीवनरेशवशविशद श्रीमौक्तिकाभ । प्रभो ।

स्वामिंस्वं सुविधे । (३) विधेहि सुविधौ लीनं मदीयं मनः॥९॥ यः पुष्करद्वीपविदेहभूषणे

वत्सामिधेऽभूर्विजये धराधवः।

पिहिताश्रमसूरिपाश्रे रीक्षा लाता (१) प्रैवेयके सुर (२) तत श्रीपद्मप्रभाजिनः (३)॥६॥ घातकीषण्डे पूर्वविदेहे रमणीयाख्ये विजये क्षेमपुर्या नन्दिषेण-नृपोऽरिदमनाचार्यान्ते न्नती (१) षष्ठे प्रैवेयके सुर (२) श्रीसुपार्थ (३)॥७॥ धातकीषण्डे प्राग्विदेहे मङ्गलावतीविजये पुण्डरीकिण्या नगर्या पद्मनामा राजा सुगन्धराचार्यान्ते न्नती भूत्वा (१) वेजयन्ते देव (२) तत श्रीचन्दप्रभाजिनः (३)॥८॥ श्रीपुष्करद्वीपे पूर्वविदेहे पुष्कलावतीविजये पुण्डरीकिण्या नगर्या पद्मनामा राजा राज्य त्यक्त्वा जगन्नन्दनगुर्वन्तिके न्नती भूत्वा (१) आनते सुरः (२) तत श्रीसुविधिजिन (३)॥९॥ पुष्करवरद्वीपे पूर्वविदेहे वत्सामिधे

पद्मोत्तरो नाम (१) सुरोऽच्युते (२) ततो भवे तृतीये जय शीतलः (३) प्रभो! ॥ १० ॥

आदी पूर्वभवे हि पुष्करवरद्वीपे विदेहोद्भवे

श्रीकच्छे विजये विभो निलिनगुल्माह्वोऽजनिष्ठा नृपः (१)। श्रीपुष्पोत्तरमद्विगनकवरे यो निर्जरो भासुरः (२)

श्रीश्रेयास <sup>।</sup> (३) भवे भवे मम भवत्सेवा प्रदेयाः प्रभो <sup>।</sup>॥११॥

यः पुष्करद्वीपगते विदेहे

पद्मोत्तर. प्राक् नृपतिः प्रभोऽभूः (१) ।
छात्वा व्रतं सप्तमकल्पनाकी (२)

श्रीवासुपूज्यश्च (३) भवे तृतीये ॥ १२ ॥

यो धातकीपण्डगते विदेहे

पूर्वं प्रजासेननृपोऽजनिष्ठाः (१) ।

स्वामिन्! सहस्रारगतः सुपर्वा (२)

विभो<sup>।</sup> भवे त्व विमल्रस्तृतीये (३) ॥ **१३ ॥** 

यः प्राग्भवे पद्मरथो महीपति-

स्त्व धातकीषण्डविदेहमण्डले (१)।

विजये सुसीमानगर्या पद्मांतरो राजा अस्ताघगुहममीपे व्रतमादाय (१) अच्युते सुर (२) तत श्रीशीतल्जिन (३) ॥ १० ॥ पुष्करद्वीपे प्राच्यविदेहे कच्छास्ये विजये क्षेमपुर्या निलगुल्मो नृपो वज्रदत्तिष्पर्धे व्रत लाता (१) प्राणतगे पुष्मोत्तरिवमाने सुर (२) तत श्रीश्रयास (३)॥ ११॥ पुष्कर्राधप्राच्यविदेहे पुष्कलावतीविजये रत्नसञ्चयानगर्या पद्मोत्तरो राजा वज्रनामिष्-पार्शे व्रत लाता (१) महाज्ञके सुर (२) तत श्रावासपुज्य (३)॥ १२॥ पूर्व धातकीषण्डे विदेहे भरताह्वे विजये महापुरीनाध्या नगर्या प्रजासेनो नृपः सर्वग्रसगुरो पार्शे व्रतं लाता (१) सहस्रारकल्पे देव (२) ततो विमलजिन (३)॥ १३॥ भातकीषण्डे प्राच्यविदेहे एरावतास्ये विजये पद्मरथनामा राजा

पुष्पोत्तरे प्राणतकस्यमे युक्त (२)
स्वामिन्ननन्त(३)स्विभवैः स्तुतोऽत्र माम् ॥ १४ ॥
प्राण् यो भवे दृढरथो नृपतिश्च धातकीयण्डे विदेहविजये भरतामिषेऽश्वदः (१) ।
लाखा व्रतं विमलवाहनसंयतान्तिकै
सर्वार्थसिद्धिविबुधोऽव जिनेन्द्र! धर्म! माम्(३)॥१५॥
त्वं श्रीषेणनृपोऽभवः प्रथमतो (१)
युग्मी (२) च सौधर्मगो (३)
यो नाम्नाऽमिततेजसा सवरराद् (४)
श्रीप्राणते निर्जरः (५) ।
सीरी श्रीअपराजितो (६) ऽच्युतपति (७)
वंज्ञायुधश्चक्रभृत् (८)

चित्तरक्षगुर्वन्ते वत लाला (१) प्राणतमे पुष्पोत्तरविभाने सुर (२) तत श्रीअनन्तिजिन (३) ॥ १४ ॥ धातकीखण्डद्वीषे प्राच्यविदेहे भरताह्वे विजये भिह्लपुरे पुरे हदरथराजा विमल्वाहनगुर्वन्ते व्रतमादाय (१) सर्वार्थसिद्धविभाने सुर (२) ततो रत्नपुरे श्रीधर्मनाथ (३) ॥ १५ ॥ अम्बृद्वीपे भरते रत्नपुरे श्रीषेणराजा पुत्रयुद्धं वीक्ष्य विरक्त ससारे, विषमिक्षकमलमाद्राय सत (१) देवकुरुषु युग्मी (२) सौधर्मे सुर (३) जम्बृद्वीपेऽत्र भरते वैताल्ये रथनुपुरचकवालपुरेऽकंक्वितिराजा, ज्योतिर्माला राज्ञी, तयो सुतोऽमिततेजा राज्ञा, आयु प्रान्ते दीक्षाऽनशने च सार्धमादाय २६ दिनानि प्रपाल्य (४) प्राणतकलपे मणिचूलमामा सुर (५) जम्बृद्वीपे विदेहे रमणीयाख्ये विजये श्रुभापुर्यो तिमितसागरराजा, वसुन्धरा राज्ञी, तयो पुत्र अपराजितनामा हली ४४ पूर्वन् लक्षायु , प्रान्ते च १६ सहस्रमृपे सह प्रवज्य (६) अच्युवेन्द्र (७) ततो जम्बृद्वीपे विदेहे मजलावतीविजये रक्षसब्धगनगर्यो क्षेमद्भरतीर्थक्षरस्या, रक्षम् माला राज्ञी, तयोः पुत्रो बजायुष्यनामा बकी व्रतमादाय प्रान्ते चाऽनश्चे विष्राय स्तो. स. १६

समैवेयकगो (९) ऽव मेघरथराद् (१०)
सर्वार्थगः (११) श्रान्तिराट् (१२) ॥ १६ ॥
जम्बूद्धीपमहाविदेहविजये
यः खिंद्रपूर्यामभूः
प्राक् सिंहावहभूपति (१) वरतरामृतसूज्य राज्यश्रियम् ।
दीश्रां वत्सरसूरिराजसविधे
लात्वा च सर्वार्थगो
गीर्वाणो (२) जिन! कुन्थुनाथ । (३) भवभी-

जम्बूद्वीपे विपुलविजये वत्ससज्ञेऽजनिष्ठा

यस्त्वं पूर्वं धनपतिनृपः श्रीसुसीमानगर्याम् (१) । स्मत्वा दीक्षा यतिपतिवरात् सवरान् श्रीजयन्ते

भीतं प्रभो । पाहि माम् ॥ १७ ॥

देव (२) श्र्युत्वा त्वमर । जिनपोऽभूः (३) प्रणम्नामरेन्द्रः ॥१८॥ द्वीपेऽत्र वर्यविजये हि विदेहमण्डने

यः प्राग्भे नृपमहावलसज्ञकोऽभवः (१)।

<sup>(</sup>८) त्तीये प्रेवेयके छर (९) ततो जम्बृद्दीपविदेहे पुष्कळावतीविजये पुण्ड-रीकिणीनगर्या घनरथतीर्थद्वरराजा, त्रियमती राज्ञी तयोः पुत्रो मेघरथनामा पारापतहोळाहिककृतमत्वपरीक्ष ८३ पूर्वळक्षायु राज्यं कृत्वा १ पूर्वळक्षं धीक्षा-माराध्य (१०) मर्वार्थसिद्धविमाने छर (११) तत श्रीशान्तिजिन (१२) ॥ १६ ॥ जम्बृद्दीपे प्राच्यविदेहे आवर्तनाम्नि विजये खिन्नपुर्या सिंहावहराजा, बत्सराचार्यपार्श्वे त्रतं छात्वा (१) सर्वार्थविमाने छर (२) तत कुन्धुजिनः (३) ॥ १७ ॥ जम्बृद्दीपे पूर्वविदेहे वत्सविजये छसीमानगर्या धनपतिनामा तृपः, श्रीसवरमुनिपार्श्वे व्रतमादाय (१) जयन्तविमाने छर (२) ततो नागपुरे छद्शे-नराजसुतोऽरनाथः (३) ॥ १८ ॥ जम्बृद्दीपे विदेहे सळिळावदीविजये वीतशोका-

तत्वा तपश्चतुरशीतिसमासहस्रकं

श्रीमान् जयन्तसुमना (२)अव मिहनाथ ! (३)माम् १९

पूर्वं त्वं शिवकेतुभूपतिरभूः

(१) सौधर्मवृन्दारक (२)

अयुत्वा नाम कुवेरदत्तनृपति (३)

नीके तृतीये महत् (४)।

तस्मात् त्वं भुवि वज्रकुण्डलनृपः

(५) श्रीब्रह्मलोके गुसत् (६)

श्रीश्रीवर्मनृपो (७) ऽपराजितसुरः (८)

सोऽव्याः सतः सुत्रतः (९) ॥ २० ॥

जम्बृद्वीपे भरतविजये श्रीविदेहान्तरस्थे

कौशाम्ब्यां त्वं प्रथममभवः क्मापसिद्धार्थनामा (१)।

मिधाया नगर्यां बलो राजा, धारणी राज्ञी, तयो सुतो महाबलनामा कमलश्रीप्रमुखराजकन्यापश्चरातीं न्युवाह, पितुराज्ञया खर्णकोटी रज्ञकोटी पृथक् पृथक् पश्चराती
घवलगृहादि वस्तु दत्त महाबलस्य निवाहे । तस्य षट् बालमित्राणि—अचल १,
धरण २, पूरण ३, वसु ४, वैश्रमण ५, अभिचन्द्र ६, इति नामान । सर्व ८४
पूर्वलक्षायु । सप्ताऽपि दीक्षा लात्वा सप्ताऽपि चतुरशीतिवर्षसहस्राणि सिहिवकीडितादितीव्रतपस्तह्वा (१) जयन्तिवमाने सप्ताऽपि सुरा (२) ततः षट्
राजपुत्रा जाता , महाबलनामा शिरोऽर्तिन्याजादिधकतपश्चिकीषया मायया
तपस्तहत्रा श्रीमल्लितीर्यक्दर (३)॥ १९॥ पूर्वे भवे सुप्रतिष्ठपुरे शिवकेतुराजा
(१) सो वर्मकल्पे गीर्वाणः (२) वरपुरे कुनेरदत्त (३) तत सनत्कुमारकल्पे
देवः (४) पौराणनान्नि नगरे वज्रकुण्डलनामा राजा (५) पश्चमकल्पे सुर (६)
चम्पानगर्या श्रीवर्मनामा राजा (७) अपराजितिवमाने गीर्वाणः (८) ततः त्रिंशद्वेषसहस्रायुर्विशेतिचापोश्चाङ्गः श्रीमुनिस्नवतो जिनपतिरभूत् (९)॥ २०॥ जम्बुद्वीपे प्रत्यग्विदेहे भरतसन्ने विजये कोशाम्ब्यां नगर्या सिद्धार्थनामा राजा सुदर्श-

प्राप्य प्रौढं चरणममरोऽतुत्तराह्ने विमाने (२) बन्नापुत्र! त्रिदिवशिवदो देहि में सं नमीश! (३) ॥२१॥ पूर्वं यस्त्वमभूभवे धननृपः (१) सौधर्मदेवस्रत (२)

अयुत्वा चित्रगतिनेभश्चरवरो (३) माहेन्द्रकल्पे सुरः (४)। भूपालो ह्यपराजितो (५) ऽथ सुमनाः श्रीआरणे (६) शङ्खराङ (७)

गीर्वाणस्त्वपराजिते (८) नवभवैर्नृतः स नेमे (९) ऽद माम्।।२२।।

/पूर्वं त्वं मरुभूतिरत्रं (१) समभू-ईस्ती (२) सहस्रारगो

हेखः (३) खेचरपुङ्गवः किरणवे-गाह्वो (४) ऽच्युते निर्जरः (५) ।

नमुनिपार्श्वे दीक्षा लाखा (१) अपराजितनिमाने सुरः (२) ततोऽत्र भरते मिथि-लापुर्या विजयराजा, वप्राराली, तसी पुत्र श्रीनमिनाथः (३) ॥ २९ ॥ भरते अचलपुरे पुरे विक्रमधनराजा, धारणी राज्ञी, तयो सुतो धननामा राजा तपस्यामादाय (१) सौधर्मकल्पे सुर (२) वैताब्ये सूरतेज पुरे पुरे सूर-विद्या• धरराजा, विद्युन्मती राह्मी, तयो सुतश्चित्रगतिनामा विद्याधरराजाऽन्ते दीक्षा-मादाय (३) माहेन्द्रकल्पे देव (४) विदेहे सिहपुरे हरिनन्दी राजा, प्रियदर्शना राज्ञी, तयो पुत्रोऽपराजितनामा राजा, अन्ते दीक्षावान् (५) आरणकल्पे सुरः (६) भरतेऽत्र हास्तिनपुरे पुरे श्रीषेणराजा, श्रीमती राज्ञी, तयो सुन शक्कनामा राजा (७) अन्ते त्रती । अपराजिते विमाने सुर (८) ततक्ष्युला अत्र मगधदेशे सूर्यपुरे श्रीनेमिनाथः (९) ॥ २२ ॥ जम्बूद्वीपे भरते पोतनपुरे अरविन्द-राजा, तस्य पुरोवा विश्वभूतिनामा, तत्सुतो मरुभूति श्राद्धधर्ममाराध्य प्रान्ते आर्खा मृत्वा (१) हस्ती कमठभायी वरुणा करिणी चाडभूत् । करिणीप्रमुख-सहस्रयधनायकोऽरविन्दराजिं वीक्ष्य जातिस्मृतिमान् प्रत्यहं षष्टतप कारी आयः प्रान्ते कुबुटाहिदछोऽनशन कृत्वा (२) सहस्रारकल्पे देव , साऽपि करिणी हस्त्य-त्रसमादनशनं इत्ला सहसारे तद्वदेवी जाता (३) विदेहे विद्युद्रतिराजा, तिळ-काक्टी राही, तयो द्वतः किरणवेगो राजा, अन्ते दीक्षावान् (४) अच्युते सुरः

यश्र्युत्वा भुवि वजनामनृपति-

(६) भैंबेयकान्तः सुरः (७)

चक्री नाम सुपर्णवाहु (८) रमरः

कल्पे (९) ऽत्र पार्श्वेश ! (१०) माम् ॥ २३ ॥

पूर्व त्वं नयसारभूपति (१)

रभूः सौधर्मवृन्दारक (२)

श्र्युत्वा नाम <mark>मरीचि (३) रत्र सुमनाः</mark>

स्वेपञ्चमे (४) कौशिकः (५)।

देवः प्राग्दिवि (६) पुष्पमित्र (७) इति यः

सौधर्मकल्पे सुरो (८)

ऽभि द्योत (९) स्त्रिदशो द्वितीयतिवेपे

(१०) बिपोऽग्निभूत्याह्नयः (११) ॥ २४ ॥

गीर्वाणस्तु सनत्कुमारतविषे

(१२) विप्राप्रणीर्नामतो

<sup>(</sup>५) विदेहे वजराजा, उक्ष्मीवती राज्ञी, तयो सुतो वज्रनाभराजा, राज्य मुक्तवा प्रान्ते दीक्षामनशन चाऽऽधाय (६) मध्यमप्रैवेयके सुर (७) विदेहे वज्रवाहुर राजा, सुदर्शना राज्ञी तयो सुत स्वर्णवाहुनामा चक्री प्रान्ते दीक्षाऽनशनं च (८) प्राणतकरपे सुर (९) तत श्रीपार्थनाय (१०) ॥ २३ ॥ जम्बूडीपान्तर-विदेहे महावप्राभिषे विजये जयन्तीपुर्या शत्रुमर्दनराजा, तस्य सेवको प्रामाधिपो भयसारनामा नृप श्राद्धधर्ममाराध्य (१) सौधर्मकरपे महाद्धिक पत्योपमायुष्क सुर (२) ततोऽत्र भरतसुतो मरीचिनामा ८४ पूर्वलक्षायुः, सर्व व्रत लाला त्रिदण्डी जातः (३) पश्चमकल्पे सुर (४) कौश्चिकनामा विप्रोऽशीतिपूर्वलक्षायुः सर्व० (७) सौधर्मकरपे सुर (६) पुष्पमित्रनामा विप्र ७२ पूर्वलक्षायु (७) सोधर्मकरपे सुर (८) अग्नियोतनामा ित्र (९) ५४ पूर्वलक्षायु । ईशामे पीर्वाणः (१०) क्षिमभूतिनामा विप्र पट् पत्राशस्पूर्वलक्षायु (११) सनरकुमार-

आनिमान खतमथु खुदा विस्ति किनि विनि ।

माहु रोजिस ओजा मुमुरा येकुय दिछ विनसीमि ॥ ३ ॥

तूं मादर तूं फिदर बुध तूं ब्रादर तूं आ मु ।

नेसि विहेलिय तई अवरि चीजे मोरइ कामु ॥ ४ ॥

महमद मालिम तंमरा ईब्राहिम रहमाणु ।

इह तुरा कुनाबीआ मेदिहि मुख्य छफरमाणु ॥ ५ ॥

फरमुद्तुरा जु मेकुनइ मेचीनइ न सधंग ।

खोसु झस्डामथ आदं तु अर्जिद छोडिययंग ॥ ६ ॥

एको वा द्वी वा यावद् दश वा त एव गुणिनो येषा लय्यनुरागो नाऽपरे॥ गाथाद्वयम् ॥ २ ॥ हे स्नामिन् । अस्पदीया 'खनमथु ' भक्ति, यत उक्तम्— ''आलोचाम सुआरथ यतमथुर्भक्ति सुरोद्गायन (वृ) नृतं स्याद् रसकुर्नयश्च हबैस रूढिस्तथा काइदा । अन्यायाऽपि हरामु सोग निरयो दिव्यादिक जुम्मला सङ्घातश्च सपाननि होरक इति स्याद् विकय . पोश्चनी ॥ १ ॥" किश्चिद्रपमात्रा राणु, आलोकयच, विज्ञप्तिका राणु विनय चाऽऽलोकय इत्यर्थ । माह दिवस रात्रिं याम एकमपि मम 'दिलु' हृदये 'विनसीनि' उपविश, तिष्ट इलार्थ ॥ ३ ॥ त्व माता, त्व पिता, त्व श्राता 'पु'त्ति पितृव्य , त्वा विमुच्य अपरेण 'चीजे' किमपि मम कार्थ 'नैमि' नास्ति इत्पर्थ ॥ ४ ॥ त्व 'महिमदो' विष्णु . 'ईव्रा-हिमो' ब्रह्मा, 'रहमाणो' महेश्वरस्त्वमेव अय 'रह स्थागे' इति चौरादिको विकरपेन धात , रहति रागद्वेषौ खजतीत्येव शक्त । 'शक्तिवयस्ताच्छिल्ये' इति शानट्, आत्मोऽन्त आते मोत णत्वे कृते रहमाण इति रूपं। सर्वेऽपि देवास्त्वमेव 'मालिम ' पण्टितो मम तव 'ई' एपोऽह 'तुरा' तव 'कुता बिया' लेखशालिक मेदिहि' दे महिम '...फुरमाणु' आदेश । कि करवाणि अह, पण्डितो हि. शिष्यस्यादेश ददातीति भाव ॥ ५॥ 'फरमुद्रुरा' तवा (१) दिष्टयो 'मेक्क-नइ' करोति, 'सवग' दु खानि न 'मेचीनइ' न चुण्यते, 'खोस सुख, 'शलामथ' कुशलं, 'दत' साहाय्य, 'तु' नव्यम् । 'अर्जादे लभते, कथभूत १ 'छोडियसंग' सादि नखन्मि नवी अगर ते कुय तुरा सङ्ग्रह ।
चिद खडात सुमेदिहइ वासइ न हर हराह ॥ ७ ॥
जानूयरु यो मेकुसइ मिदिहदि सो न विहस्ति ।
बुचिरुक् बिहाइ दोजुषीधंग बहुत तसु हस्ति ॥ ८ ॥
(दहकपदूम्)

आ स्तारां तेरिषु व दानु साले साते दीग सरा नु । चिस्म दीद यं बुध रू तुरा बूदी कार सर वस मरा ॥ ९॥ (चतुष्पदीच्छन्द)

माही-उस्तुरू-गाउ-गाउनर-खृगु-पलंगो आहू-गुरवा-ग्रुरगु-सेरु-गामेसि-कलागो ।

मुक्तकलह इति सम्बोधने गतद्वेषेति भाव ॥ ६॥ 'सादि'ति तुष्ठी 'नखम्बि' रुष्टो 'नवा' नेति, 'अगर' यद्यपि, 'त कुय' त्व कापि । 'तुरासलामु' तव नम-स्कार । 'चन्दि'त्ति ईदशः, किंख 'खलात' राजप्रसादं 'स मेदिहइ' ददाति । 'हर' इति प्रत्यर्थे, त्वा प्रति नमस्कारो 'हरामु' हच्यते । 'न वासइ' न भवति, को**ऽर्थः** ? यदि त्व न तुष्टो न रुष्टोऽसि ततस्तव नमस्कारो राजप्रसाद कथ न ददाति है कथं च्यर्थों न स्यादिस्पर्थ ॥ ७॥ 'जानू उर'ति जीवान् यो 'मेकुमइ' इन्ति स 'बिइस्ति' खर्गं 'न मिदिहदि' न प्राप्सिति । किम् ? 'बिछइ' निश्चितं, 'बुचिरक्' स्थूलानि, 'दोजपीवग' नरकद खानि प्रभूतानि तस्य 'हिस्ति' भवन्ति । अतस्तव सेवको जन्तून् न हन्तीति ॥ ८ ॥ 'आस्तारा' नक्षत्रम् , 'तेरिषु' तिथि , 'व' इति भाषाविशेषे, 'दानु ' शरीर, 'साले' सवत्सर , 'साते' घटिका, 'दीग' प्रभातम्, 'नु' वाक्यालड्डारे, 'सरा' भव्यम् । एतानि स्थानानि भव्यानि अद्य मे मम यातानि । यत 'चिस्म' नेत्रद्वयेन 'तुरा तैव 'रू' मुखम् 'दीद' दृष्टम् । 'कार' प्रयोजनानि 'सक्त' सर्वाणि 'महा' मम 'बुदी' जाता 'बस' पूर्णताम्, मम सर्वाणि कार्याणि सम्पूर्णानि बभू बुरिति भावार्थ (चतुष्पदीच्छन्द ) 'दीद' इति विलो-क्तिम्, तथा चोक्तम्—"दिष्ट फरमूद् निविस्तु लिखित गृ फं गृहीत गतं रतू-... फ दीद विलोकित परिहृत हिस्तिर्जुदा योजितम् । दत्तं दाद च धीद मध्य-चटित जद् यदन्याहत प्रोक्त गुपतुत कृत च कर्दु तदहो भग्न च इस्किस्तयं॥ १॥" इति ज्ञेयम् ॥ ९ ॥ 'मही' मत्स्य , 'उसुइ ' उष्ट्र', 'गाउ' गौ , 'गाउनर' मगस-सितारक-मारु-बाजु-गावसु-ताऊसग-ऊवजकु-मखळु-कुतानु-षइष-सगु-बत-बुज-मूसग ।

दूज-खउसार-नकासु-जनि-दरिजिउ-जरी-हजामु ते वासइ जि न मेकुनइ सिरि जिन<sup>1</sup> तुरा सलामु॥१०॥ (षट्पदक्कर )

शहर दिह उलातुंच्छत्तुस्वाफूरअदु-मिसकि जरि न बातु प्वांद<sup>।</sup> रोजी दरास ।

बलवर्द , 'ख्रु ' श्कर , पलगश्चित्रक , 'आहू ' कृष्णसार , 'गुरवा' मार्जार्, 'मरा' कुर्कुट , 'सेह ' व्याघ , 'गामेसि' महिषी, 'कलागु' काकः, 'मगस' मक्षिका, 'सितारक' काबरि, 'मारु' पत्रग, 'बाजु' स्येन, 'गावसु' ऋक्ष, 'ताउसग' मयूर॰, 'ऊयजकु' गृहगोधिका, 'मखलु' तीड , 'कुतानु' मत्कुण-, 'षहप' चम्बड , 'सगु' श्वा, 'बत' हस , 'बुज' अजा, 'मृसग' मृषका , एते शब्दै-स्तिर्यञ्चः प्रतिपादिता । साम्प्रत कुमनुजयोनय —'दुज' चौर , 'खउसार' चर्मकार, 'नकामु' चित्रकार, 'जिन' महिला, 'दिरिजीउ' सूचिक, 'जरी' सुवर्णकार, 'हजामु' नापित, इसादि अन्या अपि विकृतजातयो प्राह्या । जाति-प्रहणेन तजातीयस्थापि प्रहणमिति वचनात्, हे जिन! ते 'वामइ भवन्ति, ये तव नमस्कार न कुर्वन्ति । कोऽर्थ ? तव नमस्कारमकूला तिर्यगुयोना पूर्वोक्त-खहपेषु सत्वेषु कुमानुषत्वे च जीवा उत्पद्यन्ते इति भाव । (षट्पदच्छन्द ) ॥ १०॥ 'शहर' पत्तन, 'दिह' प्राम , उलातु दे , 'च्छत्त्' छत्रम् , छत्रप्रह, णादु राज्यं ज्ञेयम् । 'खाफूर' कर्पूर, 'अदु ' अगुरु , 'मिसकि ' कस्तूरि , 'जरु ' सुवर्ण, 'नवात' शर्करा, 'ब्वाद! 'खामिन्! 'रोजी' विभूति , 'दरास' विस्तीर्णा-'कसव' इक्षु , 'पिसि' पार्थे, 'तुरा' तव 'इ' एष महक्षणो जन 'नो' नैव, 'सरा' भव्यम् २ पूर्वोक्त बस्तुजातं 'प्रेषुहाई' याचते । किन्तु हे ऋषभ! 'हथमु' न्यायं, 'दोस्ती' सर्वस्याऽपि मैत्री 'चिटने इय' देव ' त्व मे 'देहीति' देया । कोऽर्थ ? अहं अन्यत् किमिप न याचे किन्तु त्वं मम न्यायं मैत्रीमेव देया इति भावार्थ

# कसव पिसि तुरा इं नो सरा मेषुहाई रिसह! हथमु दोस्ती चंदिने मे दिहीति ॥ ११ ॥ इति पारसीमाषया श्रीऋषमजिनस्तवनम् ।

#### सिद्धविंशिकास्तोत्रम् ।

मुनीनां दुस्तर्क्यः खलु दुरिधगम्योऽमृतभुजां
गुणानां ते राशिः कलयित नरस्तत् कथममुम् ।
विवक्षः प्रौत्सुक्यात् स्विधयमविजानञ् जडमतिनिधातुं कुम्भान्तर्निधिममिल्णामीह पयसाम् ॥ १ ॥
त्वमीशानोऽस्माकं वयमि च भृत्यास्तव विभो ।
तदुचैर्भृत्यानां भवसि न कथं हन्त वरदः ।
यदा मादक्षेण स्फुरति तव लज्जा जडिया
धियः खस्या दाने वद किमिति कार्पण्यमतुलम् । । २ ॥
न रोधो नाऽवज्ञा न च खलभयं नाऽनवसरो
न चाऽसिद्धिनीस्था चिरपरिचये नो चद्रवचः ।

<sup>(</sup>मालिनीछन्द)॥ १९॥ अस्मिन् स्तवने क्वित् पारसी, क्वित् आर्बा, क्वित् आर्बा, क्वित्पप्रंशो होय , 'तुरामश' इति सर्वत्र सम्बन्धे सम्प्रदाने च ज्ञातच्यम्। तथा च कुरानकार — "अज इखन्वपादान्तं सम्बन्धे सम्प्रदानयो । रा सर्वत्र प्रयुज्येत ताऽन्यत्रवाच्यखरूपतः' आनिमानस्परीय, किंचि कियत्, चन्दिरी। दशम् । चुनीइ मचुनीत् तादक् चिदनेद्र यदेव च । ची जी किमिपि" इलादि कुराणोक्तं लक्षणं सर्वत्र विज्ञेयम् सम्प्रदायाच ॥

<sup>॥</sup> इति पारसीभाषया ऋषभजिनस्तवन समाप्तम् ॥

विभो । त्वत्सेवायामिइ यद्पि सौक्यमिखिलं तथाप्यसम्बेती हतमितरसेषां स्पृद्वयति ॥ ३ ॥ श्रुते न व्यासङ्को नच सततसङ्गोऽपै विदुषा-मभङ्गो नोत्साहस्तपसि नच दानं न विरतिः। गुणैरस्ष्ष्ष्टं नो बत जनममुं तारयसि चे-ज्ञडानामुद्धारे वत वरद् । काऽऽहोपुक्षिका ॥ ४ ॥ भजन्तेऽमी मामायहह विषयाहृढमनस-सदुद्धारे मा भू ऋथितविनियोगो जडधियाम्। त्यजामो व्यासङ्गं विषमविषयाणां यदि तदा स्वय तूर्ण तीर्णास्त्वयि किमिति दैन्येन भगवन् ? ॥ ५ ॥ त्वमुद्वनी नृणामपि मवपयोधौ निपत्तता विदित्वेत्यागां ते दुरितमर्भुग्नोऽपि शरणम् । कुरुद्धार नो चेत् सममिह मदीयैश्च दुरितैः पराभूति गन्ता बत वत विवादव्यतिकरे ॥ ६ ॥ ममाङ्गीचके त्वं परमपदलामाहितधिया त्वमीशौदासिन्य भजसि यदि वाच्य किमु पुनः ?। विद्रेऽभीष्टार्थप्रवितरणकीर्तिः किमृत मे कृताङ्गीकारस्त्वं परमनृणभाव न भजसि ॥ ७ ॥ त्वमीश ! स्मर्तृणां बहुलभवभाव निरसय-न्नतक्यी माद्रक्षेः श्रियमतुपमया वितनुष । जनस्त्वामाख्याति श्रुतविदिह् नीराग इति यन् तदाश्चर्य यद्वाऽद्भुतचरिनलक्या हि विभवः ॥ ८ ॥

खदासीनो नाथ । त्वमिह् भजतामप्यभजतां सुखं वा दुःखं वा न खलु समद्यां स्पृह्यसि । परं त्वजामैवाऽवति जनमम् विज्ञमस्तो-

ऽभिषेच ऋष्या वत् त्विय किमिति मोघं वत यहः॥ ९॥ त्रिलोकी त्वामेवावसति जगदीरोति महिमा

तव श्राध्यो छोकेऽखिलजनचमत्कारजननः।
सम त्वामप्यन्तर्द्वेदि निवहतः किञ्च न यशो

विना पुण्यैः कीर्ति जगति किल कश्चिन्न लभते ॥ १०॥ समाच्छना या श्रीः कृतकलुपकर्मोप्रपटलैः

प्रदेशा सैवाऽऽशु खयिमह समुद्धाट्य सहसा । अये कीर्ति सौधाकरिकरणकान्या सहचरी

मदीयां ता महा श्रियमवितरन किं न भजसे ? ॥ ११ ॥

त्रकुर्वन्तः पापान्यपि भयमुपैमो नहि मनाक् तत्रैवार्थेऽस्माभिर्व्यरचि द्वरिताना व्यतिकरः ।

तववायऽस्मामन्यराच द्वारताना न्यातच विना माद्रक्षेस्ते विषमभवपाथोधिपतितैः

कथकारं ऌभ्या **वरद<sup>1</sup> पतितो**द्वारपटवी ॥ १२ ॥

त्वमुद्धर्तु दीनान् दुरितभरभुग्नानपि विभो !

भवाब्धौ निक्षेप्तुं मम दुरितमत्यामहपरम् ।

दिदक्षामी ब्रह्मानिह विततवादव्यतिकरे

प्रतिज्ञायां कस्थोहमित दृढभूमिः खलु हठः ॥ १३ ॥ समक्षरत्वं नाऽक्ष्णोर्न च वरद् <sup>।</sup> चित्तानुकृतिभाग्

न वा लक्ष्यः खप्ने कथमपि न सेव्योऽसि वपुपा।

৭ ছ্রা-য়া-

तथाऽप्यसम्बेतस्त्वयि भजति रागाद्वशगतां न जाने तद् ब्रह्मन् । कतममिमचारं प्रथयसि ॥ १४ ॥ भवश्वश्रापातः स्फरति वत रागप्रभव इ-त्युपास्ते त्वां लोको वत नियतरागं च विमृशन् । अये चित्रं चित्रं चरितमविचिन्त्यं वरद! ते श्रुतोऽप्यन्तर्नृणामतुल्पमनुरागं जनयसि ॥ १५ ॥ निशम्य स्वं दासं कचिदपि विपद्विभिततनं त्वरन्ते खां बीडां हृदि निद्धतो हन्त विभवः। अये मामाकान्तं दृढदुरितलुण्ठाकनिकरै-र्मुंदुः पत्र्यन् पर्यन् वत वत न लज्जां कलयसि ॥ १६॥ पयोधेर्गाम्भीर्यं विषमतिमिनकैरुपहतं हतः काठिन्येन ध्रुवमचलराजस्य महिमा। विनिर्भुक्ते दोषैरगणितगुणौघं श्रितवति त्वयि ब्रह्मन् । धत्ते सततसुषमा तद् द्वयमपि ॥ १७ ॥ पर्रार्धेनुः शैलो मणिरवनिजन्मा तरुरथ स्फुटं याच्या हैन्ये दुद्ति मितमर्थं कथमपि। तव ब्रह्मन्! स्वैरं श्रियमपरिमेयां वितरतो न जाने त्रेलोक्ये कतरदुपमान विलसति ॥ १८ ॥ इत्यं भक्तिचरातुरेण मनसा वाचामगम्योऽपि यन् नृनं नाथ! नुतोऽसि नव्यचरितेरत्यप्रकाव्यैर्मया। ह्रष्टो यद्यपि साम्प्रत भवभयक्केशाकुल हन्त मा-मङ्गीकुर्वनुकम्पया जिनपते । नो चेदनङ्गीकुरु ॥ १९ ॥ त्वमनङ्गोऽसि भगवन्नङ्ग मय्यनुकम्पताम् । यथाऽयं नाङ्गसंसर्गेः किहीचित् परिभूयते ॥ २० ॥ श्रमणोपासकशीदलपतिरायविरचितं सिद्धविंशिकास्तोत्रं समाप्तम् ।

#### रंष्य

## अथ गिरिनारचैत्यपरिपाटीस्तवनम्।

आनन्दकन्दं प्रणिपत्य भक्त्या श्रीनेमिनाथस्य पदारविन्दम् । तीर्थेषु विख्यातमहाप्रभावं स्तवीम्यहं श्रीगिरिनारतीर्थम् ॥ १ ॥ यस्मिन् सहस्राम्रवणे नराणां सार्धं सहस्रेण व्रतं प्रपद्य । वपांसि भूयांसि चकार नेमिर्वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ २ ॥ कर्माणि चत्वारि निहत्य यत्र श्रीयादवाधीश्वरनेसिनाथः। ज्ञान प्रपेदे किल केवलाख्यं वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ ३ ॥ त्यक्त्वा पवित्रामि भोजपुत्री यत्रोपयेमे वरसिद्धिकन्याम् । शिवातनूजः शिवतातिरत्र वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ ४ ॥ जीर्णाख्यकोट्टे यदुपत्यकायां वामेयवीरादिजिनान् भजन्तः। छुनन्ति होका निजपापजालं वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ ५॥ आरुह्य यं नेमिजिनं नमन्तो भव्या भवाम्भोनिधियानपात्रम्। भवन्ति पापेन विमुक्तकाया वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ ६ ॥ प्रासाटगर्भे शिवताति यत्र निरीक्ष्य नेमीश्वरदेवबिम्बम् । कृतार्थमात्मानममंस्त लोको वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ ७ ॥ यस्मित्रपापाख्यमठे प्रभूताश्चिरन्तनीश्च प्रतिमाः प्रणम्य । छिन्डन्ति पापानि निजानि लोका वन्दे सदा त गिरिमुज्जयन्तम् ॥८॥ श्रीमृल्देवालयदेवकुल्यो जिनेन्द्रविम्बैः परितः परीताः । यत्राचिकेभ्यो ददते प्रसादं वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ ९ ॥ सम्मेतकाऽष्टापदतीर्थयुक्तं दृष्टा विहारं वृषभेश्वरस्य । स्युर्हर्षभाजो भविकाश्च यत्र वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम्॥ १०॥ कल्याणकाख्ये भवने विज्ञाले यसिन्नवस्थात्रयह्यप्रधारी। शिवातनूजो वितनोति भद्रं वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम् ॥ ११॥ मनोहरे खारतरे बिहारे महोक्ष्मछा बीरजिमस्य मूर्तिः।
अभ्यर्चिता यत्र हिनस्ति दौरूभ्यं बन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम्।।१२॥
जीरादिपञ्जित्रमुषार्थनाथं चैत्ये नवीने विमलादिदेवान्।
दृष्ट्वा जनो यत्र भवेत् पवित्रो वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम्।।१३॥
गजाधिरुढा मरुदेवमूर्ती राजीमतीश्रीरथमेमिमूर्ती।
यत्राऽनिक्श्यो दृद्दे प्रमोदं वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम्।।१४॥
यत्राऽनिक्शा शासनदेवता तु कपर्दियक्षेण समं समन्तात्।
सञ्चस्य रक्षां कुरुते नितान्तं वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम्।।१५॥
गजेन्द्रकुण्डेन्दुगुहा प्रधानावलोकमा शाम्बमुखानि यत्र।
स्थानानि पद्द्यन्ति जनाः सहर्पं वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम्।।१६॥
चके नवी मैमिजिनस्तवोऽर्यं यात्रागतैर्यत्र विशालतीर्थे।
श्रीकीर्तिरक्षामिधसृरिराजैर्वन्दे सदा तं गिरिमुज्जयन्तम्।।१७॥

इत्थं गरिष्ठगिरिनारगिरीनद्रतीर्थं

स्मृत्वा हृदि स्फुटमदः स्तवनं पठेद् यः। यात्राफल स लभते गृहसंखितोऽपि, प्राप्नोति सिद्धिमचिरादपि मौल्यसाराम्॥ १८॥

इति श्रीगिरिनारपरिपाटीस्तवनम् ।

## श्रीकरहेटकपार्श्वजिनस्तवनम् ।

आनन्दमन्दकुमुदाकरपूर्णचन्द्रं बिश्वव्रयीनयनशीतलभावचन्द्रम् । उद्दण्डचण्डमहिमा रमया सनाथ नित्यं नमामि करहेटकपार्श्वनाथम् ॥ १ ॥

नाथ! त्वदीयमुखमण्डलमीक्षमाणी नाऽयं जनो छवणिमापरपारमेति । पोतप्रयत्नचितोऽपि कदापि किंवा जङ्गम्यते चरमसागरपुष्करान्तम् १॥ २॥ कान्तं तवेश! नयनद्वितयं विलोक्य कारुण्यपुण्यपयसा भरितं सरोवत्। महोचने हरिणवचपले चिराय सन्तोषपोषमयितां भवदाहतप्तैः ॥ ३ ॥ कल्पद्रमो मम गृहाङ्गणमागतोऽच चिन्तामणिः करतले चित्तोऽद्य सद्यः। अद्याश्रिता मम पदो सुरघेनुरेव यद्धेटितोऽसि करहेटकपार्श्वदेव ।।। ४।। सिद्धानि मेऽद्य सकलानि मनोगतानि पापानि पार्श्वजिन । मे विलयं गतानि । याचे न कि श्विदपरं भवतो गभीरं ध्यानं तवास्ति यदि मे हृदि मेरुधीरम्।। ५।। इति श्रीकरहेटकपार्श्वजिनस्तवनम् ।

> श्रीदलपतिरायविरचितं प्रश्नाष्टकम् ।

अनाद्येयं मुक्तिर्घुवमुपगतास्तां पुनरित-स्तथाऽप्येषा रिक्ता नहि खळु कदाचित् समभवत् । स्रो. स. १७

तदेवं दुस्तक्यंव्यतिकरनिराशाक्षमघिया-मचिन्त्यस्ते वाचां वहति महिमाऽऽश्वासनविधिम् ॥ १ ॥ वहत्यध्वा मुक्तेरविरतमयं भव्यनिकरा-ननन्तोऽसौ कालस्तदपि न च ते यान्ति विरतिम्। तदेवं दुक्तक्यंव्यतिकरनिरासाक्षमधिया-मचिन्यस्ते वाचां वहति महिमाऽऽधासनविधिम् ॥ २ ॥ अवदयं सेत्स्यन्ति स्फुटमिह हि भन्यासादपि भो अमी सिद्धेभ्यः स्युः खलु यदि कदाऽनन्तगुणिताः । तदेवं दुस्तक्यंव्यतिकरनिरासाक्षमधिया-मचिन्त्यस्ते वाचां वहति महिमाऽऽश्वासनविधिम् ॥ ३ ॥ अभाज्ये क्षेत्राणी स्थितिमुपगतः पुद्रलगणः पृथग्रूपेणाऽऽस्ते न च भजति सङ्घातनिचयम् । तदेवं दुस्तक्यंव्यतिकरनिरासाक्षमधिया-मचिन्त्यस्ते वाचां वहति महिमाऽऽश्वासनविधिम् ॥ ४ ॥ प्रदेशः खस्यैकः स्पृशति खलु दिक्खानपि परान् पृथग्देशैः खस्याऽप्यवयवविहीनस्तद्पि सः। तदेवं दुस्तक्येव्यतिकरनिरासाक्षमधिया-मचिन्सस्ते वाचां वहति महिमाऽऽश्वासनविधिम् ॥ ५ ॥ दिगन्तं जीवोऽयं व्रजति समयैकेन घटयन ेऽणून् निःसङ्ख्यासादपि च निराशो हि समयः । तक्यंव्यतिकरनिरासाक्षमधिया-श्यस्ते बाचां वहति महिमाऽऽधासनविधिम् ॥ ६ ॥

अणो शीतादीनां द्रयमिह् चतुणों निगदितं
कुतः स्कन्ते चाऽष्टो कथमिह च शब्दादिघटना ।
तदेवं दुस्तवर्यव्यतिकरनिरासाक्षमिधयामचिन्त्यस्ते वाचा वहति महिमाऽऽश्वासनविधिम् ॥ ७ ॥
कृतं पुंसा कर्म प्रभवति कथं तस्य घटना
निरादिः स्याद्वास्तां कथमिह् निरादेविधटना ।
तदेवं दुस्तवर्यव्यतिकरनिरासाक्षमिधयामचिन्त्यस्ते वाचां वहति महिमाऽऽश्वासनविधिम् ॥ ८ ॥
इति अमणोपासकदरुपतिरायकृत प्रशाहकम् ।

#### श्रीमहावीरजिनस्तवनम् ।

कल्याणधामकरणं घनकेवलश्रीराजीवरोचितमनुत्तरतीर्थराजः । सत्वालयं त्रगुणराजिनयत्रमाणसच्छासनं पदु नवानवमामनन्तम् १ श्रीवर्द्धमानेह सतां शिवाय रुचायुरिष्यो नवि चाउलाला । स आडणीयाक्षरपाटवानां लब्बे त्वयि (१) सेवितथालभाणाम् २ ( युगमम् )

षुडहडीश सुरार्च्य नवा यमी छघु अषोडन वा यमद्राषदाम् । पसषतत्सुरसींघोडां स्यु मः प्रवलसारिक चारोलीनताम् ॥३॥ कः कुली तव सुदाडिमनीहो वीक्ष्य जातिसषजूरति केलाम् । सदसाकर महानीमजां हो मंडली फल्डुली वरसोलान् ॥ ४॥ आकासातपुडी वरारि पिडुला षाजांतिमोटां स्फुरत् माठाकाभव सिंह केसर महां स्वकूरगाइसमा ।

यत्राप्नोति सुषांडघीयसगुणा शासांकुलीनः पदे मांडीना मुरुकीर्ति सैव यशसा सेनो सुंहाली ततः ॥ ५॥ सारसाकरस आंबिलवाणी जावनांदल साटोरत्वम् (१) । मां त्वसादहिवडीरणभूमि व्याधिभाजिनियघेवरसन्तम् ॥ ६ ॥ आचुरिमाला गुलघीअमिश्री दहींथरा राजससाकुचीर्णा। तस्वां दया गुंदवडालकंसा कंसारभोच्ये गुललापसीदन् ॥ ७॥ कि नारायणमुख्या आंबां केलां सुरासकातिलयां। मुक्तेः खलु खडवूजां कपूजिता खांडघी अस्तु ॥ ८ ॥ नावेः शालिलुदालितोषृतग्रुभ त्वं केवडां घारडां भासालेवड खांडमीलरसवाग् निःप्पापडेभ्यो वडी। श्रेयः पूरणकोपलेह भवतो मां चे त्वदाह्वापरे रक्षां बीजतरुं घृणैककरणां केलां गरागां द्वेः ॥ ९ ॥ नियां प्रियां करमदांगिकचंवरिष्भा पूषाखटी कृतभवेक इरीणदुःकृतः। आपत्रवेलितगुणामय लींबुयागुपा त्वं निर्भरबाह्नलिसुचंद्रसु चीभडां स्तुमः॥ १०॥ श्रेय:फली त्वमसि वाग्निकसुभियाप्रभृत् स्वाटावनीशवनिताधवनीलुआर्च्यवः। कस्तूरि आय शरणं मम तत्त्व वीक्ष्यतां जंबीरआं बहुलितोत्तमभाववत्सलः ॥ ११ ॥ भ्रांतींडूरां डोडिकामान्तभाजी डोडीमीतेमीनसे सन्मतीराम्।

त्वं महौको ठींबडां कां करेलां कंकोडायां आमलीलाहि देव<sup>1</sup>।।१२।।

काचरीट्य वचसां गरीण! भो भक्तिमुत्पलक्तिः गडास्त्वयम् । तारकं इरसत्तुंसमाप्रं विधि न समहिति कोहलां स्वतः (१) ॥१३॥

> पुण्यातुक्छिरिपुगुन्दछजादरीया श्रदं सुनेह छहिगदुं खलु काकरीयात्। पोलीभ्य ओसडसिते विभवेडमीछ-

भावात् परा तिछवटी त्वयि भक्तिपूडात् ॥ १४ ॥

मांडा खीरभवो नघीअकरस श्रीखंडना खोबला माहीं सातवराजसाकर छवे मेली कमो खाखरां। धाणा हीमनुतृतुयां सदवडा कोरासनारिंगतो

रींकाणासुगिरां कृते कउठमस्ते बाउलीआत् प्रभो ।।१५॥ सहदृधजभवेसाकर साहृहीन जयसं करंबकः ।

कर्पटांगणसणशालघोलइ त्वं च सूनभृदयुक्शलीमुखे ॥ १६॥

कांत्यानि जायफलकृत्तम एलचीर

श्रीचन्द्रमौल्यचलविंग वलक्षकीर्तेः ।

श्रीज्ञातज प्रशमपूर्ण तमालपत्र

छाया भने **खयरसार** निवृत्तिचेताः ॥ १७ ॥

कस्तूरी कमलालिचन्दनलसत्कर्पूरजैत्रानना-मोदोद्यद्भवपानफूलसनरी चांहूलबीडां सदा। सोपारीत्वमिति प्रियां रसवर्ती कृत्वार्थये त्वां परं सोहित्यं सुमते विनेयसुकृते श्रीमानतुङ्ग प्रभो!॥ १८॥

इति श्रीमहावीरस्तवनम् । लिबीकृतं पं॰ अमीचन्द्रगणिना ग॰

श्रीराजचन्द्रवाचनकृते ।

#### श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवनम् ।

-see

यस्पाऽमरा न विद्धुर्नतिमङ्क्रिपीठ-सङ्ग्रहलम्पटललालतटीभृतोऽपि । रूपे क्षणक्षणवियोगमहाभयेन चन्द्रप्रभः प्रभुरसौ तनुताच्छिवं वः ॥ १ ॥

चन्द्राङ्कश्चन्द्रमृर्तिर्वदनजितशरचन्द्रमाश्चन्द्रदाता माया कण्ठेऽर्धचन्द्रः स्मरशवरहतावर्धचन्द्रश्च बाणः । जातश्चन्द्राननायां पुरि शिवपुरगाचन्द्रकश्चन्द्रकीर्ति-देवश्चन्द्रशभोऽज्यात् कलिमलविलये चन्द्रवचन्द्रलक्ष्या॥२॥

> दृष्टोऽपि दृष्टजनलोचनचन्द्रकान्ति-मश्रान्तमान्तरजलाविलमाद्धानः ।

चन्द्रप्रभो जयतु चन्द्र इवेश ! मित्र चित्रं पुनः शुभशताय यदष्टमोऽपि ॥ ३ ॥

नाशिक्यनामनि पुरे च सुरेन्द्रवन्दाः

कुन्त्याः सुतैः सद्द तया सतताभिवन्दाः ।

चन्द्रप्रभः प्रभुरसौ शिवसौख्यद्देतुः

सञ्जायतां तनुमतां भववार्धिसेतुः ॥ ४ ॥

शशाङ्कलक्ष्मा सकलर्बिहेतुर्विभृतिमान् सर्वगदापहारी । जिनेश्वरो वः श्रियमातनोतु प्रभासनाथोऽघिकमष्टमृर्तिः ॥ ५॥

इति चन्द्रप्रभजिनस्तवनम् ॥

#### अथ युगादिजिनस्तवनम् ।

आनन्दद्<del>यमकन्द्</del>लीस<del>ुचरितश्रेणीपताका</del>ख्रलः

श्चद्रोपद्रवतान्तिश्चान्तिकविधिव्यापारवारिच्छटाः ।

ब्रह्मज्ञानमहःस्फुलिङ्गततयः श्रीवहरीपहवाः

श्रीनामित्रभवत्रभुक्रमचखज्योत्स्राङ्कराः पान्तु वः ॥ १ ॥

आद्यः सम्प्रति सर्ववेदिषु जितस्त्वेकाङ्कपङ्काविव

स्थानं तद्वणिनो ददाति हृदये तद्देहिनां सन्ततम् ।

यश्चित्रं किल वृत्तवान् शतगुणा वृद्धि द्दौ सान्वये

स श्रीमान् वृषभः शुभाय जगतां चिन्तामणिश्चिन्तितम् ॥ २ ॥

आद्यो नृपेषु सक्रुपेषु जिनाधिपेषु लोकेऽप्यनल्पपरिकल्पितशिल्पसार्गः।

देवाधिदेवऋषभो वृषभोपयुक्तः

खर्णच्छविः सपदि यच्छतु वाञ्छितानि ॥ ३ ॥

अवतु वो धरणीन्द्रफणावलीशतिफलद्विमलाकृतिसप्तकः ।

सकलकर्मजयार्थमिवाऽष्टधाकृतततुः प्रथमो जिनपुङ्गवः ॥ ४ ॥

उद्वाहे प्रथमोद्रः किल कलाशिल्पादिके यो गुरु-

र्भूपश्च प्रथमो यतिः प्रथमकस्तीर्थद्गरश्चादिमः ।

दाताऽऽद्यः परिपात्रमाद्यमपरं सिद्धो यद्म्बादिमः

सबक्री प्रथमश्च यस्य तनयः सोऽस्त्वादिनाथः श्रिये ॥५॥

को पार्श्वस्थौ वनभुवि युवां सेवकौ नामिसूनोः ?

किं निःसङ्गः फलतु युवयोः र गच्छतं गच्छ न त्वम् ।

इत्थं ऋद्भान्नमिविनमिवाग् छज्जया नागमर्तुः किञ्चिन्मौनस्मितसविवतं वीक्षितं पातु युष्मान् ॥ ६ ॥ भक्कं पद्माऽऽशु पद्माशुगसुभटशरान् पद्ममुख्यन्नतश्री--क्रीडासौख्यान्यवाप्तुं सममिव समितीः पञ्च संसेवितुं वा । आसीद् यः पञ्चमूर्तिर्नमिविनमिधृतोर्ध्वासिधाराचतुष्क-कोडान्सः कान्तकायः स हरतु दुरितान्यादितीर्थङ्करो वः॥७॥ यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्धातु वाञ्छितफलं श्रीनामिस्नुर्जिनः ॥८॥ द्द्यान्युदं सर्वेसमानबुद्धिर्जगद्गुरुर्नाभिनरेन्द्रसूनुः । उपार्जित ज्ञानमहानिधानं दत्तं कुटुम्बाय विभन्य येन ॥ ९ ॥ धन्या त्वं महदेवि । तीर्थऋद्यं यस्याः सुतस्त्वीहशो निन्धाः साः सुरनायिका अपि वयं यासामपत्यं नहि । एनं देहि यथाऽमृतैर्निजवपुः संक्षिष्य सिद्धाम इ-त्यात्तः स्मेरमुखः सुरीमिरमितः श्रीआदिनाथः श्रिये ॥ १० ॥ नव्योद्वाह्विधौ वधूद्वययुतं पुत्रं सवित्री रति-प्रीत्यासन्नमिव स्मरं किल द्दौ यं विज्यसत्याशिषम् । कल्पद्धः किल जङ्गमः किमधुना पत्रद्वयेनोद्गत-स्तत् त्वं स्याः शतशाख इत्यनुदिनं स श्रेयसे नामिभूः ॥११॥



इति श्रीयुगादिजिनस्तवनम् ।

#### द्वात्रिशह्लकेमल्यन्धवन्धुरं श्रीमहावीरस्तवनम्।

सन्नमन्निद्शवन्द्यपदं श्रीवर्धमानममछं विजितारम्। संस्तवीमि भवसागरपार प्राप्तुमिच्छुरुरुसद्धुणरत्नम् ॥ १ ॥ सद्भिरादतमुरीकृतयहं त्वन्मते गततमस्युरुभासि । सशयाविहरेऽच विटासि खान्तमस्तु मम संयमगेह् ॥ २ ॥ सङ्गमुक्तः! भवदावजदाहं त्वं पयोधररव ! त्रिशलासू-। सभवं तमदिताङ्गिमन सूदात्तधीरिममनोगजवारी ॥ ३ ॥ सन्ततं जिन<sup>।</sup> भवानघहारी यैरसेव्यतवरां गततन्द्रम् । सस्पृहं श्रयति तान्नसुरेन्द्रश्रीर्मनोहररसापि दुरापा ॥ ४ ॥ सङ्गतं गमशतैर्गुरुपापापोहकं जिन! नयहमकन्दः। सम्मदाय नहि कस्य तवाऽदरसद्वचोऽमिततमोभरदीपः॥५॥ सिवतं गुणगणैर्भवतापच्छेदि तेऽद्भुततमं पदपद्मम्। ससृजन्ति भविकाः श्रितपद्मं स्वेऽमले हृदि दितारतिकामम्।।६॥ सङ्करेऽपि पतितास्तव नामध्यानमङ्गजजलातप! येऽधुः। सपदं त इह यान्ति सुसाधुश्रेणिसेवित! तपस्ततितीव्र ।।। ७।। सज्जनाम्बुजविबोधकृति ब्रश्नोपमो जनननीरिघतोऽतः । संसदा दिविषदां नत! तातः पाहि मां शममयस्त्वमनीव ।।।८।। सम्यगूर्वभुवने मरुतोञ्चत् पञ्चमस्वरखैः सुसुरीकाः। संजगुर्गुरु यशस्तव राकाचन्द्रमण्डललसद्रुणचारो ।।। ९ ।।

५ इतः प्रभृति सरसहृदयंगमा प्रत्येकं श्लोकोद्धारपूर्वका कमलबन्धायाकृतय सन्ति परमन्तरान्तरा तत्र तत्रायसाक्षरमुद्रणालयेऽङ्क्यितुमशक्यलात् प्रन्थावसाने सपुटनिर्देश ता सम्यक्तया शिलामुद्रणेनोद्धरिष्यामः ।

संपरायरिपुमिः सह मारो वर्धतेऽमद! द्धन्मयि नोदम् ।
स त्वयाऽवगणितः किमकन्द्र काञ्चनच्छविविभूषितकाय ! १०
संस्रतिं भयकरीमपहाय स्कीतिनिर्मल ! छभंस्तव बोधम् ।
शर्म नैर्वृतममन्दमवाधं यामि नायक ! कदाहमकर्मा ॥ ११ ॥
सङ्गरे श्रियममी अरिमर्माविच्छरोत्कररयेऽप्युपयेसुः ।
संस्मृतस्त्वमसि यैभीवितासुदामकामिततकः ग्रुभ ! शस्त्र ।॥१२॥
सङ्गमामरकुद्पद्वास्त्रपावृडम्बुद ! द्यापर ! देव ! ।
संप्रति स्फुरति ते मिहमावच्छासन भुवि विभो ! सविवेकम्१३
सत्पथप्रथनसार्थपतिं कस्त्वां जिनेश ! न नमत्यपकाम ! ।
सत्कलाकुवलयामृतधामन्नद्भुता विधिधियं दमशाल ! ॥ १४ ॥
सर्वथा भयकरः किलकालस्तावदङ्गिनि निवद्घविटम्वः ।
संश्रितौ तव पदौ निह यावद् वासवायुधधरौ रिपुयोध !॥१५॥
सर्वदापि भगवन्नधवन्धं प्रार्थयाम्यसमनो बहिरङ्गम् ।
सन्निधौ निजपदोरितरागं मां विधिह शश्चद्दनश्री !॥१६॥

श्रीरत्नसिंहसूरीन्द्रपाद्पद्ममधुत्रतः । चकारोदयधर्माऽमुं स्तवं कमळवन्धगम् ॥ १७ ॥ परिचिक्योकः—

श्रीसिद्धार्थनरेशनन्दन । जिन ! श्रीवीर ! नीरुक्तनो ।

स्तुत्वा त्वां नयनामि(३२)सम्मितदलाम्भोजन्मवन्धस्तवात् । नेहे चिक्रपदं न वासवपदं नाऽस्तापदं संपदं

किन्तु त्वत्पद्पङ्कयोनियमले सृङ्कायतां मे मनः ॥ १८ ५ इति श्रीमहावीरस्तवनं द्वात्रिंशत्पत्रबन्धकमलग परिधिगतगुरुनामकवि-वामकाम्यनामगर्भम् उपाध्यायश्रीउदयधर्मकृतं मिश्रकृपालि-खितम् उदयसोमसुनिपठनार्थमकेखि॥

## क्षाः। षोडग्नदलकमलवन्धवन्धुरा श्रीजिनस्तवन—चतुर्विदातिका।

रचियता-तपागच्छगगनाङ्गणदिनमणि-श्रीमद्कब्बरवाद्शाह-प्रतिबोधक-जगद्गुरुश्रीहीरविजयस्रीश्वरशासनान्तर्वर्ति-मुनिवर्य-श्रीमदमरविजय-शिष्यावर्तस-मुनिमतिक्षक-श्रीकमलविजयमुनिशिष्यः श्रीविजयप्रशस्तिकथा-रत्नाकर-कस्तूरिप्रकरणादिप्रणेता विद्व-च्छिरोरत्नं श्रीहेमविजयो मुनिः।

## षोडशदलकमलबन्धवन्धुरं श्रीयुगादिजिनस्तवनम् ॥ १ ॥

पयोजपाणि वृषमं वृषाङ्कं रमातन्जनमिदावृषाङ्कम् ।
महोद्यश्रीरजनीमृगाङ्कं गुरुं स्तुवे कीर्तिनिरस्तराकम् ॥ १ ॥
रुचि द्धानं परमामिताकं श्रीमङ्गलैस्तं समुपैति साकम् ।
हीलाप्रहीणं श्रितपुण्यपाकं ररक्ष यस्त्वां हृदि बुद्धलोकम् ॥२॥
विद्याऽनवद्या तमुपैत्यशोकं जलेशयश्रीजितशालयशोकम् ।
यस्त्वां स्परेत् पीडितकामघूकं सूरप्रमं हर्षितसाषुकोकम् ॥ ३ ॥
रिपुत्रजाकान्तममु वराकं पुर्कागः! पुर्कागःनुतिष्वमूकम् ।
गर्भारसंसारजलैकभेकं वाग्वर्यः! नाभेयः! पुनीद्यशोकम् ॥ ४ ॥

१ रमा-छक्षीसात्याः तनूजन्मा मदवस्तसा मेदने शङ्कर इव शङ्करः । २ इत-गतं अकं दु सं यस्य यस्माद्वा स तम् । ३ ऋष्णक्षोमाजित्मनोहरककेश्चिष्टक्षा-वन्तम् १ ४ हे नहनेष्ठ । ५ कल्पक्षसम्ब्रुक्षिकारिषम् ।

इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽश्चरकमलनिवन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमलविजयसङ्ख्याविद्वनेयाणुरेणौ
स भवतु मिय देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति श्रीयुगादिजिनस्तवनम् ।

#### श्रीअजितजिनस्तवनम् ॥ २ ॥

मुखिश्रया तर्जितरात्रिकान्तं निरन्तरायं जिनराजिकान्तम् । क्षेत्रये जिनं मुक्तिरमामकान्तं यमाश्रयं मुक्तसमस्तकान्तम् ॥ १ ॥ कम्राकृतिं नाथमहं महान्तं श्रीमन्तमीडे जितशत्रुंजातम् । विज्ञे. परीतं जितशत्रुंजातं जयन्तमप्युद्धतिचत्तजातम् ॥ २ ॥ यस्य क्रमद्वन्द्विमभो नृनूतं सेव्य सुरैराश्रयति स्म शान्तम् । नत्वा तमानन्दरमानिशान्त सूपात्तसौक्य विद्षे निशान्तम् ॥ ३ ॥

वर्शामिरक्षुच्धमुपैति दान्तं राैः खत्विषा येन जितो नितान्तम् ॥४॥

इति सुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामा-ऽक्षरकमलनिबन्धेर्बन्ध्ररैः संस्तुतो यः ।

रिरसया मुक्तमिमं वहन्तं प्रभुत्वमसद्भुतमर्तिवान्तम् ।

<sup>9</sup> चन्द्रम् । २ जिना सामान्यकेविकनस्तेषा राज्या पह्नया कान्तं-मनोहरम्, अथवा जिनराज्या कान्तं-पतिम् । ३ जिन मुक्तिलक्ष्मी याचे । ४ अकस्य-दु खस्य अन्तो यस्य यसाद्वा तम् । ५ जितशत्रुपुत्रम् । ६ जित, शत्रुजातं वैरि-समूहो येन स तम् । ७ निशाया अन्तं निशान्तम् । ८ योषासि. । ९ सुवर्णम् ।

#### कमल्रविजयसङ्काविद्विनेयाणुरेणौ स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः॥ ५॥ इति श्रीअजितजिनस्तवनम् ।

#### श्रीसम्भवजिनस्तवनम् ॥ ३॥

श्रीसम्भवः सम्भवतीर्थनेता विराजतेऽसो मद्नैकजेता । जयावहं शस्तमसूत माता येकं जितारिक्षितिकान्तकान्ता ॥ १ ॥ दामार्चितः स्वर्णधनप्रदाता नयेरभाद् यः समताविधाता । गति स अत्रैवीं भुवनैकपाताऽच्छार्यास्पद यच्छतु धीजनेता ॥ २ ॥ धिनोतु युष्मान् गुणवृक्षजातारामः स सत्पूर्वपेथानुयाता । जगन्मता नीतिर्सुताऽतिपूता पापापद्दा येन जने प्रसूता ॥ ३ ॥ शौर्जन्यपर्जन्यसमीरपाता भवन्मतिः कस्य समस्तसाता । जाता न सैनेयै! सदाऽभिभूताऽमितारिरुद्धृतवसन्तसूता ॥ ४ ॥

इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धैबन्धुरैः सस्तुतो यः।
कमलविजयसङ्ख्यावद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः॥ ५॥
इति श्रीसम्भवजिनस्तवनम्।

९ श्रियः सम्भवो यस्मात् सः। २ यम्। ३ शिवं-मोक्षस्तःसम्बन्धिः नीम्। ४ न च्छाया देहो येषा तेऽच्छाया सिद्धास्तेषा आसदं स्थानम्। ५ सन्मार्गगमनकरः। ६ नीतिरूपा पुत्री। ७ सेनाया अपत्यं सैनेयस्तस्य सम्बोधनम्।

#### श्रीअभिनन्दनजिनस्तवनम् ॥ ४ ॥

श्रीसंवरक्षोणिपतेः सुताय मताय लोकप्रकरैर्नताय ।

दारेष्वसक्ताय नमोऽस्त्वकाय नन्दाहराय क्षितकोपकाय ॥ १ ॥
दमित्रजाम्भोजरदे । स्वकायविभाजितस्वर्ण ! निरस्तमाव ! ।

महाम्यहं त्वां प्रमदं विधाय लसन्मितं सत्प्यभागुपाय ॥ २ ॥

गरीयसे पापनिवारणाय च्छलैकभूजन्मिनवारणाय ।

राज्ञे मुनीनां धृतिकारणाय जन्युप्रियाय प्रणतोऽस्मवाय ॥ ३ ॥

ऋतुत्रतत्रातनत ! त्रिसायमानिद्दं त्वां कपटं विहाय ।

वीतारिमञ्चामि मनोहराय हेलाव्जहेले ! जिनराट् सदाय ॥ ४ ॥

इति मुदितमनस्को मूर्घगाचार्यनामाऽक्षरकमल्लनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमलविजयसङ्क्षावदिनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति श्रीअभिनन्दनजिनस्तवनम् ।

#### श्रीसुमतिजिनस्तवनम् ॥ ५ ॥

नमन्नराधीशनिषेव्यपादं मोहैकनाथोरुहशीतपादम् । स्तुने कलाकोककठोरैपादं धीरं जिनं लक्तपरापवादम् ॥ १ ॥

१ मोहपदाविकासहरणे चन्द्रम् । २ ६का एव कोकथकवाकस्यानन्द-दाने कठोरपाद -सूर्यस्त्रम् ।

मदैर्विमुक्तं जलवाह्नांदं तेजिस्तनं मेघेसुतं रमादम् ।
हेमच्छविं क्रुप्तजगत्प्रसादं मनोजदर्भोद्दलनंकपादम् ॥ २ ॥
विमुच्य यो दत्तमहाविषादं मतं भजेत् तीर्थपितं सुसादम् ।
लभेदसौ नष्टसमस्तसेद् यशो विधूतान्तरवैरिभेदम् ॥ ३ ॥
तिरस्कृतोन्मादमसार्दंकन्दं राजास्यमीडे सुकृतेष्वमन्दम् ।
जात्युहसदन्तमशेषभन्दं य आप्तवानादतमुक्तिनन्दम् ॥ ४ ॥
इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिवन्धैर्वन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमलविजयसङ्क्षाविद्वनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥

#### श्रीपद्मप्रभजिनस्तवनम् ॥ ६ ॥

इति श्रीसुमतिजिनस्तवनम् ।

ननीमि सत्स्वान्तसरोमराछं मोक्षप्रदं कोपरसादराछम्।
यनेन छावण्यगुणाकराछं मिथ्यामतोत्तुङ्गतरावराछम्॥१॥
पुरोगमानन्दसुखेन्दिराछं रम्भाभरैगीतिमिमं धराछम्।
दधौ सुखं वीक्ष्य गतस्मराछं रितने भेत्तुं यमभूदराछम्॥२॥
सुरेश्वरन्यस्तसरोजमाछं महेज्जिनं यः प्रणताङ्गिमाछम्।
तिरोदधुस्तद्विपदोऽनुकाछं सातं पुनः प्रादुरभूदकाछम्॥३॥

१ जलघरगम्भीरघोषम्। १ मेघम्पालपुत्रम्। १ मदनमदमेदने एक-पादं-शङ्करम् । ४ न सादो विषण्णता इति असाद आनन्द इत्यर्थस्तस्य कन्दम्। ५ राजा चन्द्रस्तस्य इव आस्यं मुखं यस्य स तम्।

धुन्वन् भयं शर्मविधाववाळं सूते स्म यत्स्वान्तमयैकजाळम् ।
रसैनेता देविममं शुभाळं ये कायरुक् तुश्चनवप्रधाळम् ॥ ४ ॥
इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमळिनवन्धैर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमळिवजयसङ्ख्याविद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मिय देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति श्रीपद्मप्रभिजनस्वनम् ।

## श्रीसुपार्श्वजिनस्तवनम् ॥ ७ ॥

सेतु भवाव्यो गुणरत्रधाम! वाचंयमाम्भोजसहस्रधाम!।
मनस्यहं त्वां प्रवहामि वामहेलं सुपार्थं । क्षितकोपकाम!।। १।।
लब्धोदयाङ्गीकृतमुक्तिपद्मक्ष्मीद्धक्षमापालनताङ्किपद्म!।
साधुप्रभो । पाहि शमामिराम! गर्वेककोकामृतधामधाम!।। २॥
रतीशसारङ्गमृगेन्द्रभीम गुर्वितिससारमखैकमीमम्।
रावि द्धानं वरभावमाममिषक्! शुभं मां कुरु देव! नाम॥ ३॥
श्चुद्रेतरस्वान्त! निरस्तभाम । कुन्दाभकीतें । भवभूतिराम ।।
जयाय नो देव! विमुक्तराम! रङ्गद्वणप्राम । मनोज्ञयाम ।।। ४॥
इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽश्चरकमळनिबन्धैर्वन्धुरैः संस्तुतो यः।
कमळविजयसङ्गावद्विनेयाणुरेणो

स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति श्रीसुपार्श्वजिनस्तवनम् ।

#### श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवनम् ॥ ८॥

भक्ता शशाङ्कध्वज ' वैरिवारजेतः ' शशाङ्कोपमकीर्तिभार ! । हसेन्दुकुन्दश्चितनेमि मारश्रीकण्ठ ' चन्द्रप्रभ ' निर्जितार ! ।। १ ।। मन्देतरप्रझ ! रुषाविकारतन्द्रानिहन्तः ' शममम ' तार ! । रसेन्द्रविस्हूर्तिकृतावतार ' नमाम्यहं त्वां कृतरुड्निकार ! ।। २ ।। शेषाहिमूर्तेर्विजयं सुसारखनेः सितं यस्य यश्चश्वकार । रमामिरन्यः किमु तेऽर्तिपूरसूतात्मजेन्द्रेऽत्र तुलां बभार ।। ३ ।। रीतिस्थितिः सस्वृतिमाधिनीरशक्ति स सौख्येन नरस्ततार । पाथोजपाणेस्तव योऽतिसारदन्तस्य नुत्यां प्रमदं दधार ।। ४ ॥

इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमलविजयसङ्ख्यावद्विनेयाणुरेणो
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवनम् ।

#### श्रीसुविधिजिनस्तवनम् ॥ ९ ॥

भयत्रियामादिनकृत्समान! जातोद्य । श्रीसुविषे । समान! ।
महोभरैनिंर्जितचन्द्रमान । हेतुः श्रियां नो भव निर्निदान । । १ ॥
भवत्यर यो मनुजोऽभिमानगजे गजारे! प्रणितं ततान ।
वन्द्यो नरैद्देःखतकं विगानतन्द्रोज्झितः किं न स उष्यक्षान ? ॥ २ ॥
श्रीमन्नशेषत्रतिषु प्रधान! सुक्तित्रियाकान्त! गुणासमान! ।
निःकाम! सेवामि सुपर्णयानसुन्दर्यपत्थो द्रञ्जनोक्षयान! ॥ ३ ॥
को. स. १८

दृस्यूनशेषानभयप्रदानरितः स किं नैव जनो जघान । ।
गुर्वी त्वदाझां करुणानिदानरुचिं सदा यः प्रणयान्ममान ॥ ४ ॥
इति मुदितमनस्को मूर्घगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमलविजयसङ्ख्यावद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति श्रीमुविधिजनस्ववनम् ।

## श्रीशीतलजिनस्तवनम् ॥ १० ॥

सोऽपास्तमोहप्रमदाप्रमादमदोऽत्र नान्देर्यं । ईमाससाद ।
सुन्दर्थसक्तस्य तवाऽस्तसाददरस्य यो नाथ ! नुतिं जगाद ॥ १ ॥
रदिवधा तर्जितचारकुन्दसुदीक्ष्य यस्त्वां मनुजो सुमोद ।
निलोठितारिः सकलां सुकुन्दरामामवाप्याऽपि स नो ममाद ॥ २ ॥
जाप्रन्मतिः सोऽत्र रमाविनोदयन्नो न किं वैरिगणं नुनोद ? ।
नत्यर्हमहन्तसुरुप्रमोदमानं सुदा त्वां जिन ! यो विवेद ॥ ३ ॥
मिध्यामतानि प्रगलन्मरन्दसुमार्चिताङ्गः स न किं नुतोद ? ।
सुमुक्षुराट् ते स्थितिमङ्गिवृन्ददाहाम्बु यः सत्यतमासुवाद ॥ ४ ॥
इति सुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामा-

ऽश्वरकमलनिवन्धैर्बन्धुरैः संस्तुतो यः। कमलविजयसङ्ख्यावद्विनेयाणुरेणौ

स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति श्रीशीतलजिनस्त्वनम् ।

१ नन्दाया अपत्यं नान्देयस्य सम्बोधनम् । २ सुखम् ।

## श्रीश्रेयांसजिनस्तवनम् ॥ ११ ॥

भूयिष्ठतुष्टिं प्रगुणप्रभावपामं मुदा त्वां जिन! यो नुनाव । दृष्ठेषु मुख्यः सरछस्वभाव ? सौभाग्यवान् सोऽघवनं छुछाव ॥ १॥ श्रेयांस! तीर्थाघिपते! सुभाव! यशोनिषे! मां विस्वविद्याव! । सेवां विधातुं तव सर्वदेवकुलं दुतं देवगृहाद् दृधाव ॥ २ ॥ छन्धोद्यं संसृतिसिन्धुनावमङ्गी विभो! त्वां खल्ज यश्चकाव । दृरम्यतुण्डः शिवमीरुहावनद्धः स कर्माणि न किं जुहाव १॥ ३ ॥ सादैकदन्तावलसिंहशाव! धुतासुहृद्युन्द! गभीरराव! । परशुते! पालितसर्वजीव! तिरोहिताहो जिनराज! जीव ॥ ४ ॥

इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामा-ऽश्चरकमल्जनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः । कमल्जित्रयसङ्क्ष्याविद्वनेयाणुरेणौ स भवतु मिय देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति श्रीश्रेयासजिनस्तवनम् ।

## श्रीवासुपूज्यजिनस्तवनम् ॥ १२ ॥

कानोदकन्दोद्गमवारिवाहं नमाम्यहं मुक्तजनप्रवाहम् । साराशयं मुक्तिपथैकवाहं गदान्धकारोत्करसप्तवाहम् ॥ १॥ रक्षामि रोगाम्बुदगन्धवाह सक्कृप्तमुक्तिस्मितद्दिववाहम् । यमाप्य सद्यस्कगमस्तिदेहं मिपं जहू रुद्धगुणालिगेहम् ॥ २॥ विश्वं तमुत्तालकलासमृह भुमेतरं रम्यमवन्तमृहम् । पदं श्रियामञ्चति राजदीहं दद्शे यस्त्वांदितमोहदाहम् ॥ ३॥ सतं भवन्तं त्रिजगत्तमोहं हंसाभकीतें! गतमानमोहम्।
स्तुवे स्मराम्भोरुहशुश्रवाहं वेगेन चिद्धीधवधुर्यवाहम् ॥ ४ ॥
इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धैर्बन्धुरैः संस्तुतो यः।
कमलविजयसङ्ख्यावद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः॥ ५ ॥
इति वासुपूज्यजिनन्तवनम्।

#### श्रीविमलजिनस्तवनम् ॥ १३ ॥

श्रीमक्षसज्ज्ञान कलाकुनाभे देहि श्रिय देव । गभीरनाभे ।
वक्ताननिर्द्भृतकुरङ्गनाभे सुमित्पतः स्वीकृतधर्मनाभे ॥ १ ॥
द्याः सुखं मे विमलाप्तनाभे रम्यस्ववंशसुतिमत्सनाभे ।
गुप्तेन्द्रिये दुःस्वमहावनेभे रुपाऽन्तमाप्ते त्विय नाथ । लेभे ॥ २ ॥
नाथाऽङ्गभावर्जितशातकुम्भे मदीयहृत् स्तात् त्विय शातकुम्भे ।
मन्दोऽभवस्त्वं कृतभूरिदम्भे त्रस्तैणनेत्रानिकरे सरम्भे ॥ ३ ॥
राजेत जङ्गायुगनुत्ररम्भे जन्योस्त्विय प्रेम शिवैकलम्भे ।
मीनध्वजाभे किमिताः सलाभे हेलाः श्रियां तत्र न मखुलाभे ॥४॥
इति सुदितमनस्को मूर्यगाचार्यनामा-

इति भुष्तमनस्का मूचगाचायनामा
Sक्षरकमलनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।

कमलविजयसख्यावद्विनेयाणुरेणौ

स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥

इति विमलजिनस्तवनम् ।

#### श्रीअनन्तजिनस्तवनम् ॥ १४ ॥

स्मयोद्धरक्ष्माधरवज्रपाणे! रामाकटाक्षकतुश्चलपाणे!।

मिध्यादगाळीबिलिचकपाणे! सोपायमत्ये भव पद्मपाणे!॥ १॥

मदासुहृत्संहृतिद्ण्डपाणे! ऽतिशायिपद्मोद्धिपाशपाणे!।

लक्ष्मी भयच्छाऽन्वयपद्मपाणे! कर्मव्यथातारकशक्तिपाणे!॥ २॥

मुसुक्षुमार्गद्वमसेकपाणे! निःसशयानन्तसुधाभवाणे!।

महान् कुरु प्रीणितरम्यवाणे! हे नेतरङ्गीकृतमानवाणे॥ ३॥

शस्ते त्वयि हेशलताकृपाणे वर्तेत हृद्यस्य लसत्प्रमाणे।

दधी स्थिति श्रीजितपञ्चवाणे नन्दात्र शीलोत्तमवारवाणे॥ ४॥

इति मुदितमनस्को मूर्घगाचार्यनामाऽक्षरकमल्लनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमल्रविजयसङ्ख्याविद्वनेयाणुरेणौ
स भवतु मिय देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति अनन्तजिनस्तवनम् ।

#### श्रीधर्मजिनस्तवनम् ॥ १५ ॥

भव्याशयो यः खलु शस्ततोषजिनः स्तवैस्त्वां पुरुषस्तुतोष ।
तिमिन्दिरा विश्वकुवेलपोषसोमं खद्दाविश्रमकैः पुपोष ॥ १ ॥
मत त्वदीय घनपापदोषप्रभुः प्रभो । यः पुरुषो दुदोष ।
भद्राणि तस्याऽऽशु शमाप्तिमोषमुखः स्मरस्तेनवरो मुमोष ॥ २ ॥
नीरागराजे खलु दुष्टदोषशक्तस्त्वयीशे जिन! यो हरोष ।
वर्याऽपि हि प्रोज्झितपापशोषमुखा द्वतं तस्य मितः शुशोष ॥ ३ ॥

महाशयं चित्कुमुद्प्रदोष! तीर्थेश! यस्त्रां मनुजो जुजोष।
राजाननं तं कळकण्ठघोष-जम्भारिपक्षी तरसा जुघोष ॥ ४ ॥
इति मुदितमनस्को मूर्धगावार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धेर्वन्धुरैः संस्तुतो यः।
कमलविजयसङ्ख्यावद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः॥ ५ ॥
इति धर्मजिनस्तवनम्।

#### श्रीशान्तिजिनस्तवनम् ॥ १६ ॥

> ् ऽक्षरकमलनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः । कमलविजयसङ्क्षावद्विनेयाणुरेणौ स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति शान्तिजनस्वनम् ।

## श्रीकुन्धुजिनस्तवनम् ॥ १७ ॥

देहित्वषा निर्जितसत्सुवर्ण! वेणुकणैः किन्नरगीतवर्ण!! द्रवाश्रयं त्वां प्रणमाम्यवर्ण सुस्तैकभूदार सुदारवर्ण!॥ १॥ निःशेषपापानिलसुक्सुपर्ण! पुनीहि हग्नुन्नपयोजपर्ण!। रक्षेतरान्नो दुरितालिकर्ण दिल्म प्रजप्रीणितविश्वकर्ण!॥ २॥ रक्षेकदक्षं सुवनासवर्णसुन्मार्गधूकद्युतिमत्सवर्ण!। २॥ खरेतरं कुन्थुविभो! सुवर्णमहं स्तुवे प्रीतसमस्तवर्ण!॥ १॥ नुताङ्किरार्थेरमनोभवर्ण स्मयः कषायाश्चगनेत्रकर्ण। राजेव विश्वान्यव देव! तूर्णमिताघतापाद गुणरत्नपूर्ण॥ ४॥

इति मुदितमनस्कोमूर्घगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धेर्बन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमलविजयसङ्क्षावद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति कुन्शुजिनस्तवनम् ।

#### श्रीअरजिनस्तवनम् ॥ १८ ॥

स्तुवे विभो 'त्वां जगदेकभानो 'तध्याध्वपाथोनिधिशीतमानो !।
श्रियां पदं रुक्शयनैकभानो ! तनुत्विषा नुन्नहिरण्यभानो !। १ ॥
तनोति यस्ते जिन 'शस्तमानोपास्ति स्थिरत्वैकसुमेरुसानो !।
विभो 'त्वदीये इदि दत्तदानोऽरुचस्त्वमञ्जेऽिहरिवासचेनो ॥ २ ॥
दश्याः सुरीभिः कृतकीर्तिगानो जनस्य देवीमहिषीसुस्नो !।
गर्वोज्ञितः सर्वगुणैरन्नोचस्थानमागाढनिगृदजानो !॥ ३ ॥

र्द्रव्यप्रकाशं सुखकामधेनो । सूचे स्म यः कर्मसिनिक्तशानो । ।
रीतिं स दिश्याज्ञगदर्च्यमानो शङ्कां स्म यानो वसुदेवसूनो । ॥४॥
इति सुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमल्लिनन्धेर्वन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमल्लिजयसङ्क्ष्यावद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति अरजिनस्तवनम ।

## श्रीमहिजिनस्तवनम् ॥ १९ ॥

श्रीकुम्भभूपालकुलावतसं धन्याशयं विश्वकृतप्रशंसम् ।
सहामुनिस्वान्तसरोजहसं सानन्दमीडे जिनमिद्धशंसम् ॥ १ ॥
गच्छेज्जिन त्वामिलनीलभास रसेन यो हृत्कजघर्मभासम् ।
बाग्भिज्गुस्तं मरुतां पुमांस चलेक्षणाः शस्त्रयशोनिवासम् ॥ २ ॥
कर्मापह स्वे हृदि राजहंसं चकार यस्त्वां भुवनैकहंसम् ।
क्रमिक्षितं धर्मरमारिरंसं शिवावली तं समुपैत्यहिंसम् ॥ ३ ॥
रोचिष्णवस्तावकपन्निनसं लाभाः स्ववाग्विष्णुहताधकंसम् ।
कार्यक्रमायान्ति तमाप्तशसं रामं जगौ त्वां नतमर्त्यहंसम् ॥ ४ ॥
इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामा-

ऽक्षरकमलिनिन्धेर्वन्धुरैः संस्तुतो यः । कमलिनजयसङ्ख्याविद्वनेयाणुरेणी स भवतु मिय देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति मिल्लिनस्तवनम् ।

## श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवनम् ॥ २० ॥

श्रीसुत्रत । श्राजिगुणालिभाजमहं स्तुवे त्वां नतदेवराज । द्यानिधिं रिक्षित देहभाजमनङ्गसारङ्गकुरङ्गराजम् ॥ १ ॥ रक्तो भवेद् यः सुरमर्त्यराजविद्याधरैर्वीक्ष्य मुखास्तराज ! । जनः क्रमे ते प्रणमभूराज ! यतीश ! नैवाऽत्र स किं रराज । ।। । विघेहि सद्वस्त्ववबोधवीजबुद्धिं नताशेषमरुत्समाज ! । धन्याङ्गनामुक्तमनोज्ञलाज परंपरः सुत्रत निर्मलाज । ॥ ३ ॥ दम्भामिमानस्मरमीमुराज ! नवीनपाथोधरमन्द्रवाज । । । ।। इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामा- ऽक्षरकमलनिवन्धैर्वन्धुरैः संस्तुतो यः ।

ऽक्षरकमलिनन्धैर्वन्धुरैः संस्तुतो यः । कमलिन्यसङ्ख्यानद्विनेयाणुरेणो स भवतु मयि देनो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति मुनिसुत्रतजिनलवनम् ।

#### श्रीनमिजिनस्तवनम् ॥ २१ ॥

कालिन्नताम्भोरुहवासरेशं सर्वाङ्गचेतःकु वश्वंरीशम् । नवीमि देवं प्रणमत्सुरेशं नाथं भवोर्वीरुहकुञ्जरेशम् ॥ १ ॥ यस्त्वां स्मरेत् पापमुरेन्दिरेशं करोति चित्ते प्रणमन्नरेशम् । श्रीरेति शीघ्रं स्थितिबन्धुरेशं मनोज्ञमेधामणिपुष्करेशम् ॥ २ ॥ हार्यङ्किणा पावितसर्वदेशं वीतस्मयं सद्गुणसन्निवेशम् । रम्यं स्तुवे त्वां जिन! सन्निदेशं स्वाधीनतानीतसुखप्रवेशम् ॥ ३ ॥ मिश्रेषु मुख्यं भयजीवितेशं नेतः! शिवश्रीवरजीवितेशम् ।
नमे! स्मरेद् यो गुणवत्सदेशं मही महेत् तं गुणराजिवेशम् ॥४॥
इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽश्वरकमलनिबन्धेर्वन्धुरैः संस्तुतो यः ।
कमलविजयसङ्ख्याविद्वनेयाणुरेणौ
स भवतु मिय देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५॥
इति नमिजनस्तवनम् ।

#### श्रीअरिष्टनेमिजिनस्तवनम् ॥ २२ ॥

पिक्किनराणां त्विय पद्धरोपचर्चापहे या खदशं हरोप।
महीतले कोऽपि परास्तकोप । गतौ न तस्यां पुरुषश्चकोप ॥ १ ॥
छलेकद्दग् मन्मथकशगोपपते ! जगद् गोनिकरैकगोप ! ।
तिरस्कृतारिनेतसर्वगोप ! श्रीमन् भवानेव यदून् जुगोप ॥ २ ॥
सुरावलीसेव्य । दिताघरोप । धन्यं जिनं त्वां कृतपापलोप ! ।
महेन्महान्तं दुरितं न कोपपत्तिश्चितिनेमिविभो । छलोप ॥ ३ ॥
रन्ता स एव प्रणयीह गोपपत्तिश्रियायां खमघं जुगोप ।
रागात् त्वया प्रैक्षि पुमानरोपसौभाग्यसौजन्यनिधानगोप । ॥ ४ ॥

इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामा
ऽश्वरकमल्रनिबन्धेर्वन्धुरैः संस्तुतो यः ।

कमल्रनिजयसंख्यावद्विनेयाणुरेणौ

स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥

इति अरिष्टनेमिजिनस्तवनम् ।

## श्रीपार्श्वजिनस्तवनम् ॥ २३ ॥



पद्धे हहास्याय गुणालिघारिणे डिताय कन्दर्पमदापहारिणे ।
तन्कृतास्वर्वसगर्ववैरिणे श्रीसृनुरूपोपमरूपघारिणे ॥ १ ॥
कलाकलापिक्षितिजनमवारिणे मत्तिद्विपाधीश्वरचारुचारिणे ।
लक्ष्मस्मयारातिबलैकदारिणे विज्ञातिक्षाश्चयहर्षकारिणे ॥ २ ॥
जगत्तन्मित्रकरोपकारिणे यशस्तिने पूतपथानुसारिणे ।
गुणाभिरामत्रतिवृन्दहारिणे रसेशवन्द्याय लसदिचारिणे ॥ ३ ॥
वेग्यक्षवाहालिमहानुहारिणे नमामि पार्श्वाय कुवादिवारिणे ॥ ४ ॥
मोहक्षमापालकुलप्रहारिणे स्तुताय लोकैः सतता विकारिणे ॥ ४ ॥

इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽक्षरकमलनिबन्धेर्बधुरैः संस्तुतो बः।
कमलविजयसङ्क्षावद्विनेयाणुरेणौ
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः॥ ५॥
इति पार्श्वजिनस्तवनम्।

## श्रीशासनाधीशवर्द्धमानजिनस्तवनम् ॥ २४॥

श्रीत्रैशलेय! श्रितशुद्धजापकलो भवन्तं जिन! यो जजाप।
महामितं रोपितसर्वपापलतो न वङ्कोऽपि नरः शशाप।। १॥
विलासकृद् यस्य मनस्यपापजनिर्भवान् स्वीयवचांस्युवाप।
यतिशियः स श्रितविश्वतापशिलं वचः शीततमं छलाप॥ २॥

शुभा भवदृष्टिरितानुतापहेला जनं यं भगवन्नवाप। मत्ताश्चयः कोऽपि निह प्रलापविपत्तिपत्तिस्तमरिस्तताप॥ ३॥ जन्ने भवान् वीर<sup>†</sup> लसत्कलाप<sup>†</sup> यस्याशये प्रीणितसत्कलाप!॥ कृत्येष्वनैषीद् भवदीयलापतिग्मशुतिस्तं प्रणताचलाप!॥ ४॥

इति मुदितमनस्को मूर्धगाचार्यनामाऽश्चरकमल्जनिबन्धेर्बन्धुरैः सस्तुतो यः ।
कमल्जविजयसङ्ख्याबद्विनेयाणुरेणो
स भवतु मयि देवो दत्तदृष्टिः सतुष्टिः ॥ ५ ॥
इति शासनाधीशवर्धमानजिनस्वनम् ।



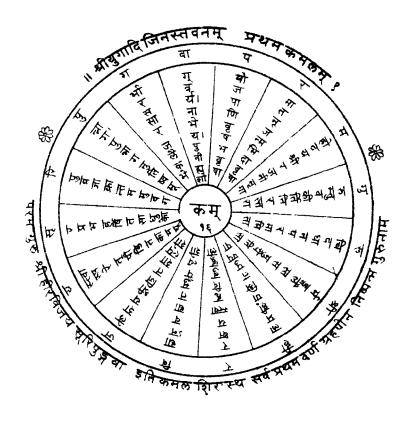

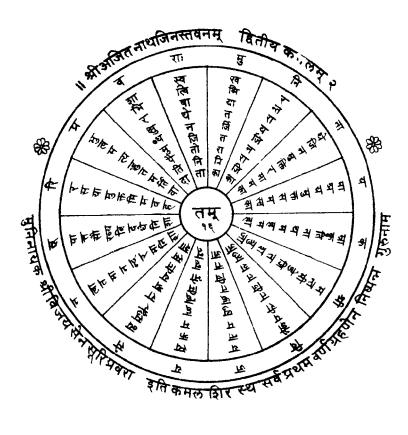



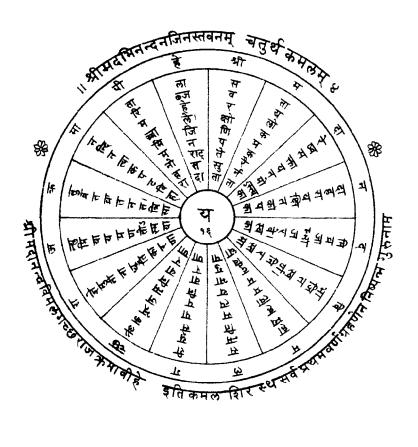

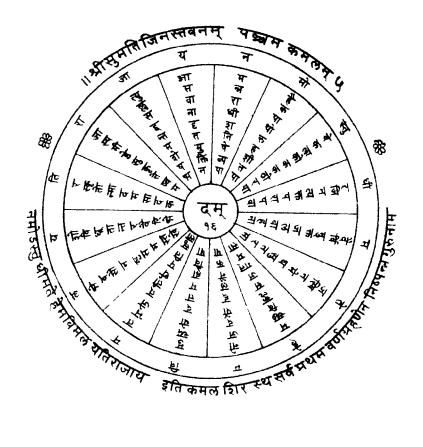

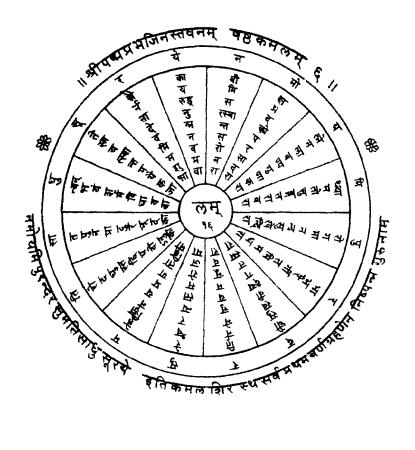

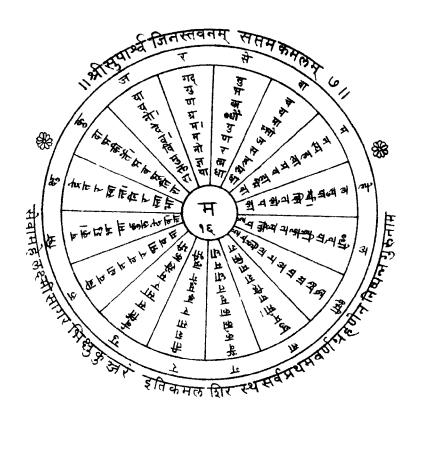

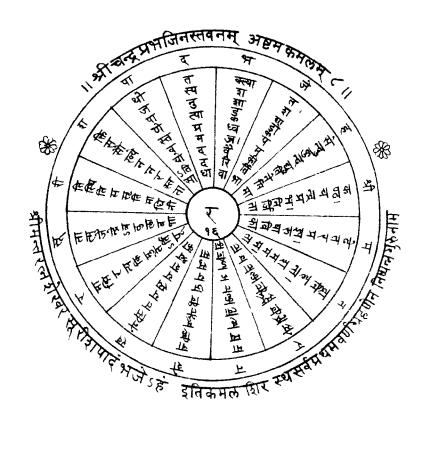

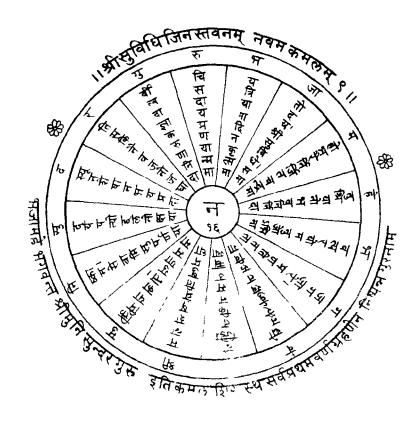

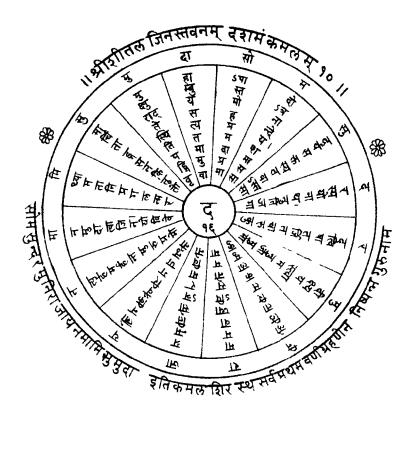

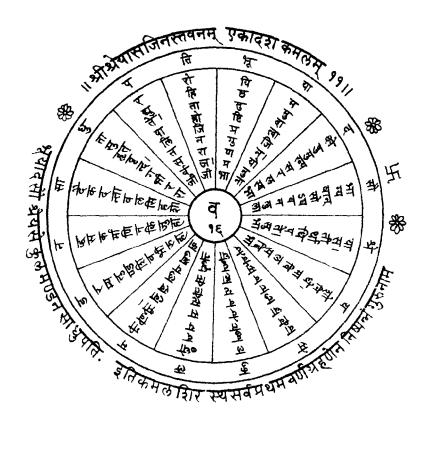

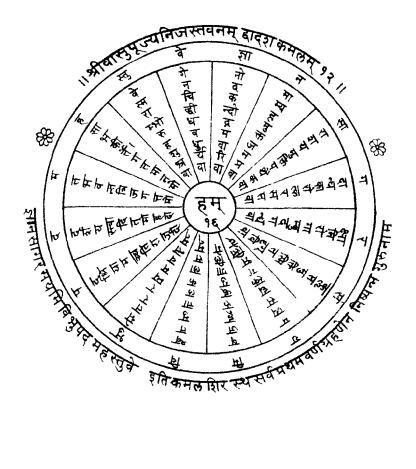

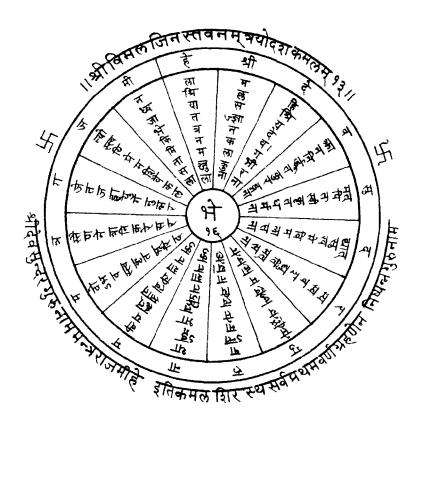

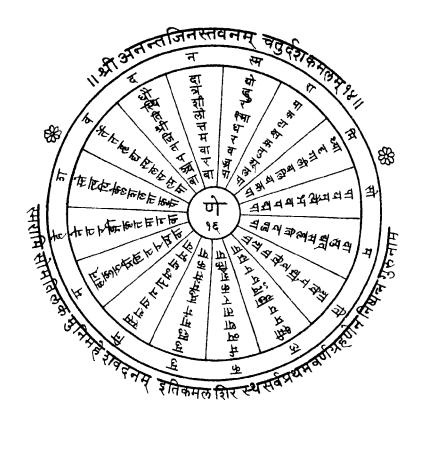

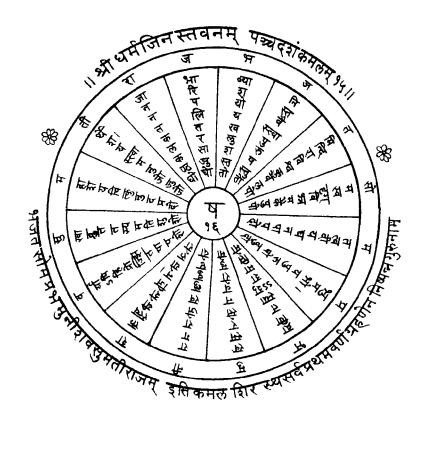

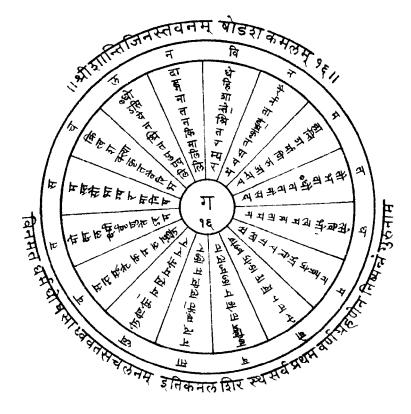

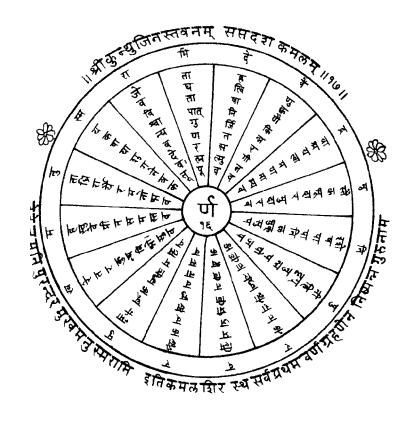

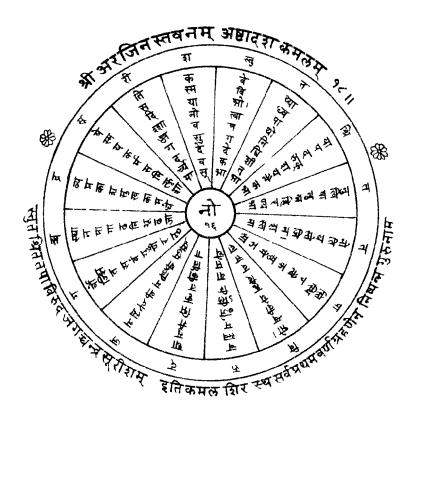

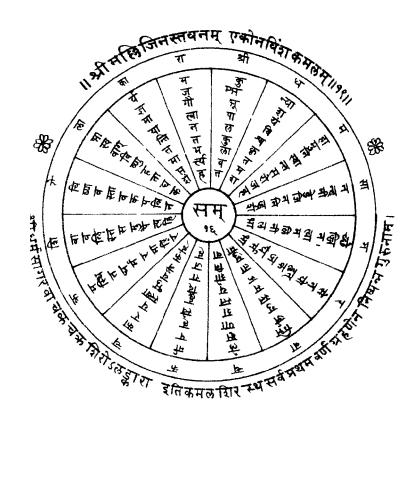

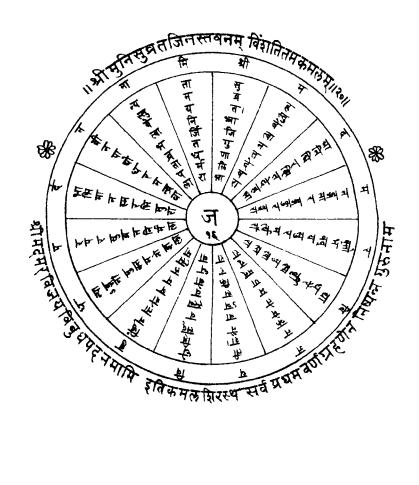

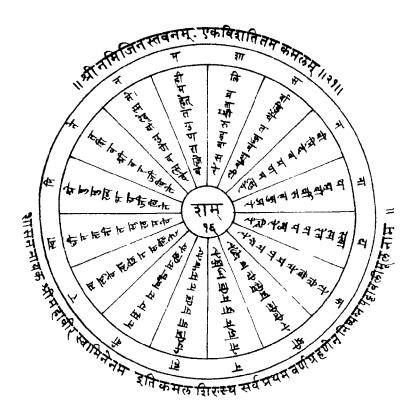



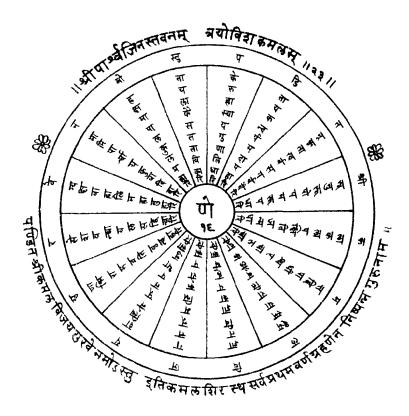

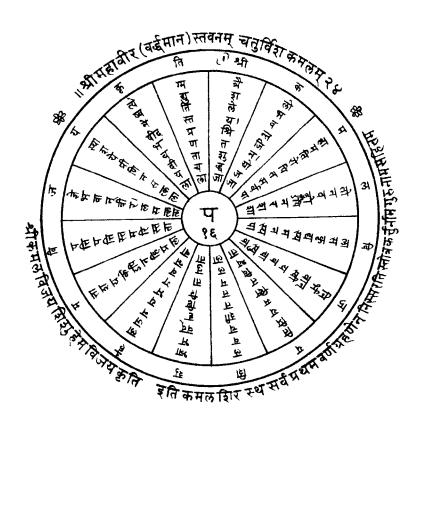

## वीर सेवा मन्दिर

| पुस्तकालय                    |
|------------------------------|
| 280,8                        |
| काल न० रे-ताल                |
| लेखक क्षान्त्रज्ञान पुरा पाप |
| शीवंक रेलेत्र समुच्चय)       |
| खण्ड फ्रम सख्या प्री         |
| दिनाक विने वाले के व्यवस्था  |